श्रिष्ठि देवचन्द्र हाह्यमाई जैनपुस्तकोद्धारे- यन्याङ्गः ८५.

## श्रीमन्मत्यागिरिस्रिकतविवरणयुतं, अतकेवलिश्रीमद्भद्रवाहुस्वामिस्रिक्षितियु

श्रीआवर्यकसूत्रम् ( तृतीयो भागः ) 000000000

3190

प्रथमद्वितीयविभागी पूर्व श्रीमत्यागमोद्यसमितिद्वारा मुद्रापितौ प्रकाशितौ च, अस्य हतीयविभागस्य हु प्रकाशकः-श्रेष्ठि देवचन्द्र छालभाई जैनपुस्तकोद्वारसंस्थाकार्यबाहकः-जीवनचंद साकरचंद जहेरी।

रामचन्द्र येस् शेडगेद्धारा सुद्रयित्वा प्रकाशितम् ।

इदं पुस्तकं मोहमय्यां जीवनचंद साकरचंद जह्वेरी इलनेन निर्णयसागरमुद्रणाल्ये कोलभाटबीध्यां २६-२८ तमे गृहे

मिसान्दः १९३६. विक्रमात् १९९२. मूल्यम् रू० २-८-० श्रीवीरात् २४६२. प्रथमं संस्करणम्

[ All Wights reserved by the Trustees of the Fund. ]

अस्य पुनर्सुद्रणाचाः मर्वेऽभिकारा एतद्राण्डागारकार्यवाह्रकेरायक्षिक्रताः

Printed by Ramachandra Yesu Shedge, at the "Nirnaya-sagar" Press, 26-28, Kolbhat Street, Bombay.

at the Sheth Develand Lalbhai Jain Dharmashala, (Bearding House), Badekhan Chakla, Gopipura, Surat. Published by Jivanchand Sikerchand Javeri, for Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund,

Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund Series: No. 85.

# ŚRI ĀVAŚYAKA SŪTRA

Part III

NIRYUKTI (gloss) by ŚRUTAKEVALIN ŚRĬ BHADRABĀHUSVĀMIN

ALONG WITH

THE COMMENTARY BY ŚRĪ MALAYAGIRISŪRI.

Price Rs. 2-8-0 Copies 1000 ]

### ŚRI ĀVAŚYAKA SŪTRA

AVASYAKA SUIKA Parts I & II Published by Śrī Āgamodaya Samiti as Serial No. 56 for Part and Serial No. 60 for Part II

Part III

AND THIS

Published by Sheth Devchand Lalbhai Jain Pustakoddhar Fund as Serial No. 85.

विपश्चितो विधाय क्रपां समाद्दरवेतद् मुद्रयित्वाऽरर्थमाणमावक्यकीयं श्रीमळ्यागियांचाथेविहितं विघरणं । अन्यविचरणानि—यद्यपि विहितमत्र विवरणं ज्याससमासाभ्यां सूरिपुरन्द्रैः श्रीहरिभद्रैः, तत्र ज्यासविवरणस्य श्रीमळयगियांचार्यसत्ताकाछतः प्रागेव ज्युच्छेदः, तथापि

द्रसूरिमिरावर्यकधुत्रारम्भे उक्तवात् अन्याचार्यवर्यविहितानि असविष्यम् अस्य अन्यानि विवरणानि, तथापि श्रीमछयगियीचार्यसमये केवछा

श्रीइरिभद्रसूरिक्षतैव द्यत्तिः प्रत्नेति श्रीमळयगिरयोऽस्मित्रेव २० पत्रे अस्वैवावरयकस्य मूल्टीकायां० ४३ पत्रे अस्य मूल्टीकाक्रत् इसाबुदाहार्धुः ।

सार्थेद्वाविंशविसहस्रमानं छघु विवेचनं तु श्रीमळयगिरिसत्ताकालेऽपि वरिवत्तमानमभूदेव,'यदापि मया तथाऽन्यैः छताऽस्य विद्यतिः'इति श्रीहरिम-

आवर्यकस्य स्थानं-आयन्त्यजिनयतीनां प्रसदं नियमेन द्विविधानेन शेषाणामिष कारणे सित अवर्यकरणाद् श्रीमिति

शासने जैनेन्द्रे नावर्यकस्यानावर्यकं स्थानं, किंच-अभ्यासक्रमे आदावस्थेव स्थानमिति सामाइयमाइयाइं इकारसंगाइं आहि-

ज्ञइति, सामाइयाइ विन्दुसारपज्ञंतमिट्यादिकाः स्पष्टा उक्तयः, अत एव श्रतकेवलिश्रीभद्रवाहुस्वामिभरस्यैवादौ भारच्या निर्धुक्तिः ।

आवर्यकस्य कत्ती-यद्यपिचेद्मावश्यकं मगवद्भिगणयेरेरेव विहितमिति उपोद्घातनिश्रीकातकारणप्रत्ययद्वारयोः श्रीअनुयोगद्वारगत-

स्यात्मागमादिप्रकरणस्य च द्रानाद्वसीयते स्पष्टं,तथाऽत्यङ्गबाह्यतेदं व्यव्हियते, यतो नेदं उप्पनेद्रवेतादिनिपदाब्यकाले गणवरपदानुक्षायाश्च

श्रीमलयगिरिस्तरिस्तिताया आवश्यकब्रुतेरुपक्रमः

विष्टं, तमावश्यकनियुक्तथादि' ततस्राङ्गप्रविष्टं गणधरक्रतमेव स्यविरक्रतं त्वङ्गवाद्यमेवेति निर्णेयं सुधीभिः, एवं चास्यावश्यकसाङ्गवाद्यत्वे

गणघरकुतले च न कोऽपि विरोधः।

अस्य सूत्रस्य प्रतिदिनमाईतानां द्विरुपयोगित्वादस्याभ्यासक्रमे आदिस्थानात् अस्यैवादौ निर्धेक्तिकरणाच महता विवर्णेन परिवारितं पुज्यै:,

अस्वैवोपि निर्धिक्तमूल्यमाष्यविशेषावर्यक्माष्यचूर्णिप्रमृतयो विवरणप्रन्थाः विहिता विपश्चिन्मूर्धन्यैः, एवं चाचार्यश्रीमळयगिरिभि-

रिष व्यघायि विवरणमस्य, परं केनापि हेतुनेदमपूर्णमेव श्रीकुन्धुनाथस्तवपर्यन्तं दृब्धं, यथा चैतदपूर्णमाचार्याणामेषां तथा श्रीबृहत्कत्प-

भाष्यविवरणमप्यपूर्णमेवास्ति, मुद्रणं त्वेतस्यैतावन्मात्रं ज्यधायि, ततः शेषं विवरणं श्रीमस्या आगमोद्यसमिस्या प्राप् मुद्रितायाः श्रीहरिभद्रीय-

स्तवत्वेन तत्रिधुक्तिरेवामिप्रेता, कचित्तु अङ्गबाद्यानां स्यविरक्रतत्वनिद्र्यंने स्पष्टतयाऽऽवर्यकनिधुक्तिरेबोच्यते यथाऽत्रैव ४८ 'तद्नङ्गप्र-

व्याकरण'मिति स्पष्टितवन्तः, अङ्गबाह्यस्य सर्वथा गणघरेतरतित्रतिकतत्वे गणैलाद्यविकल्पस्यैवाभावात्, यम् कचित् श्रीभद्रवाहुस्वामिप्रभृतिभिः

प्राक् कृतं, किन्तु अनुज्ञाकालसायंकालयोर्मध्यभागे, आवश्यकं चावश्यकानुष्ठानं भगवतां गणयराणामिष, तथा चाङ्गबाह्नोऽत्यस्य गणधरकृत-ताऽज्याहतैन, अत एव चानङ्गपविष्ठश्रुतळक्षणे ४८ पत्रे एत एव सूरीन्द्राः 'गणधरक्रतप्रअन्यतिरेनेण शेषक्रतप्रअपूर्वकं वा भगवतो मुत्कळं स्थिविरै: क्रतमङ्गवाद्यमावश्यकादीत्युच्यते तद् आवश्यकिनिर्धिकिमावश्यकत्वेनामिप्रेत्यैव, एवं च भगवद्भिः श्रीजिनभद्रक्षमाश्रमणैरावश्य-

किमिधुक्तेन्यांख्यानेऽपि 'आवासयाणुआंगं' इत्यूचे, श्रीआचाराङ्गचतौ होकनिक्षेपाधिकारे च चतुर्विशतिसावस्त्वारातीयेत्यादिना चतुर्विशति-

सत्तासमयः-यदापि पुज्यतमैत्रेन्था जप्रनिथरेऽनेके तथापि न कुत्रापि स्वेषां सत्तासमयो मातापित्रोरिभधानं जन्मभूमिः यावत् श्रीहेमचन्द्रस्रीश्वरप्रणीतमन्ययोगञ्यवच्छेद्रतुतिगतं काञ्यमुहिखितं ततो निश्चीयते, कालिकालसर्वज्ञकाले तु परःशता प्रन्या गुरुगच्छा-मन्युना 'बूढो गणहरसहो' इलाखुक्त्वा नन्यां श्रीदेवचन्द्राचार्यं शशापेति तत् निरस्तं,यतः प्रस्तुतं नन्दीधृत्तिगतश्रीहारिभद्रीयं वचोऽपि तथेवा-पूज्यतमानां खगुरूणां गच्छस्यापि च नाम निर्दिष्टानि, पूज्यानां सर्वेखपि प्रन्येषु स्वरचितत्वं मात्रं दर्शितं प्रेक्यते, नान्यत् किमपि गुरु-गच्छाभिष्यानादिकं, न च वाच्यं तदानींतने समये प्रन्थावसाने गुरुगच्छदर्शनपरमैतिद्यं नैवाभूत्, यतः पूज्यप्रवराः कलिकालसर्वज्ञ-मततापनिणशिनादिकामनुपमां गुणगणततिमुपळभ्य पूज्यानां गौणं बाऽभिधानमेतत् रूढं स्थात्, यतो नेद्मभिधानं संज्ञारूपं, किन्तूप-शाखा तद्न्तगंतात्रेते महात्मान इति न आन्तर्चं भारतीभूषणैः, मरुयगिरिवत् सर्वदा मनोहरत्वशीळमुगन्धित्वविनथवन्वशान्ततमत्वकु-यः कश्चित्रोद्यचञ्चरेवं प्राल्पत् यद्धत श्रीहेमचन्द्रसूरीणां गुरुश्रातर एते, श्रीहेमचन्द्रसूरिभ्य आचार्यपदं श्रीदेवचन्द्रेः परमगुरुमिदेत्तमिति प्राहुभोबात् सर्वेषां परावनोऽभिधाने प्रबज्यादिने एव, परं श्रीमतामिधानं तु पूर्वपर्यायाभिधानेनैव, नं तु पराष्ट्रतं, तेन गिर्योख्या काऽपि श्रीहेमचन्द्रसुरीश्वराणां आतरः शिष्याः शिष्यप्राया वा उपसम्पदादिनाऽभूचत्रिति अस्मिन्नेव ११ पत्रे तथाचाहुः स्तुतिषु गुरव इत्युहिरय गुरुत्व यन्थकाराभिधानं-पूर्व प्राचुर्येण साघुमहात्मनां नामानि गृहस्थपयीयभावीन्येव प्रचारमापुः, प्रब्रुच्यापर्यायेऽपि कनिदेव च मिधानाद्यमिधानाळ्ड्यताः, अस्मादेव च निरंशादेतद्मि न शक्यं वक्तुमेतत् यदुत गुरुषु न ते तथाविधां भाक्ति विभरांचक्रिरिति, एवं च श्रीसिद्धसेनदिवाकरकलिकाल्यसर्वज्ञश्रीहेमसूर्यादीनामिव नान्नः परावत्तोंऽपि, अधुना तु षोड्शशताब्दीतः सागरविजयविमलादिशाखानां मारूपमिति विद्रुषां विश्वतमेव ।

%<u>~</u>};

तमतिश्येन,तथा च नैव भगवन्तः समन्तभद्रा दिगम्यराः,श्रीमतां च समये श्रीमतां समन्तभद्राणां श्वेताम्बरेषु स्तुतिकारकतया आदास्तुतिकार-कतया च प्रसिद्धिः, तत एबोभयेषां क्रतिहयेऽपि समान उहेखः, यद्यपि भगवन्तः श्रुतकेबलिदेशीयाः श्रीसिद्धसेनिदिवाकरा अपि आदास्तु-तिसूत्रकाः, उदाहतं च श्रीहेमचन्द्रेराचार्येरयोगन्यवच्छेदस्तुतिं चक्राणैः क सिद्धसेनस्तुतयो महार्था इत्यूचानैस्तेषामनुकरणं, तथापि विशेषतः न्यूनमिति तद्तुसरतैवोक् श्रीमद्भिरपि, न च तथाविधानां महतामाशातना करिंवमुन्मागिगेषकैरसूयामयैः वचनैः, श्रीमतामनेहसि श्रीमतां समन्तभद्राचार्याणामाद्यस्तुतिकारकतया प्रसिद्धिः, तत एव च श्रीमन्तः ११ पत्रे नयास्तव स्थात्पद्रेतिकाञ्यमाद्यस्ततिकारोऽप्यबोचदित्येव-प्रसंगे परिषहनामनप्रसंगे नग्नानां स्पष्टस्तिरस्कारः सयुक्तिकं विस्तरेण विहितः, नयप्रमाणविचारे चाकळङ्कीयं ळघीयस्रय्यळङ्कारज्यादिकं दूषि-वादिमुख्यतया तेषां प्रख्यातिः, वास्तवं चेदमभिषानं, यतस्तेषां स्तुतिवृन्दे शतशो वादस्थानान्यासूत्रितान्यवलोक्यन्तेऽवलोकक्रैः, श्रीमन्तो पुज्यपादानां अन्थाः-पुज्यपादाः श्रीमतामभयदेवसूरिवर्षभ्यः परतोऽभूवन्निति स्थानाङ्गादिस्त्राणां ज्याख्याभ्योऽनु राजप्रश्नीया-चुपाङ्गानां न्यघुन्यां जम्बूद्दीपप्रज्ञामरभूत् भगवत्कृतिभूषिता शृतिः, परं नष्टाऽशेषैव सा शेमुषीमतां भाग्यहान्या, स्पष्टं चेदं श्रीजम्बूद्दीप-मादिश्यादिक्षम्, भगवन्तः श्रीहेमचन्द्राचार्या अपि स्वोपज्ञश्रीसिद्धहैमशन्दानुशासनेऽप्येतदेव कान्यं स्तुतिकारोऽप्याहेत्येवमुक्त्वोदाजहुः, एवं च यः कश्चन पारगतादितागममलिम्छक् परकीयागमपटचरः शीमतां समन्तभद्राणां नप्नत्वं नाटितवांस्तत्र प्रमाणास्पद्मित्यव्येषं थीघनैः न चेदतः प्रत्रो नप्राटताद्र्शकः पाठः, न च नप्रानां भवतां ग्रुभव्तां कथिश्चत्यस्पातो भविष्यतीत्रपि नोद्यं,यतः श्रीमतां भगवतामहैतां नमस्कारस्य मलयगिरयोऽपि अत्रैन १०५ पत्रे वादिमुख्यनान्नेन सत्मरुसान् ।

प्रज्ञोतः शान्तिचन्द्रीयायामपि धृतौ, इमे प्राप्यमाणाः प्रन्थाः श्रीमतां---

८ श्रीन्यवहारसूत्रधृतिः × ४ सूर्येप्रज्ञमिश्चितः ३ प्रज्ञापनाद्यिः र जीवाभिगमश्रितः १ राजप्रभीयचृत्तिः

६ श्रीनन्दीसूत्रधृत्तिः ५ चन्द्रप्रज्ञप्तिष्टितिः

× १४ धर्मसङ्ख्लियन्तः

\* १० श्रीमलयगिरिज्याकरणं

x १२ कमेत्रकृतिग्रन्तः

तदेवं परोछक्षाणां स्रोकमन्थानां विधातारः पूज्यपादा इति निश्चितं, तथा श्रीमतां पारगदितागमकर्मप्रन्थठ्याकरणादिविविधवाज्ञाय-मुद्रणेऽस्या बृत्तेः यद्यपि निर्धेक्तिमूलभाष्यभाष्यगाथादीनामकारादिकमो विषेयः, परं श्रीनन्यायागमसप्तकान्त्रकमे कृतत्वात्तस्य प्रायः ७ श्रीआवश्यकधृत्तिः क्ष ११ बृहत्करपसूत्रधतिः पारीणवामि हछ्या मनीषिमद्यां मस्तकधूननमेव भवति । x १३ पञ्चसङ्ग्ह्यतिः ९ षडंशीतिग्रतिः

तद्पि मनीषिमिर्मपेणीयमेव, मुद्रणं चाखाः श्रेष्टिदेवचन्द्र टालमाई पुस्तकोद्धारायंकद्रज्यज्ययेन तत्संस्याकार्यवारा विहितमिति समानोऽत्रैष इति नाह्यास्तत्र, अत एव च कचिद्धिकन्यूनानां गाथानामङ्ख्यदायो माकार्यत्र, शोधनदोपेणापि गाथाङ्ख्यदायादि जातमत्र नियेश्का:-आमन्द्रसागराः

स्वरुपमूल्यमहाघेषत्रसुन्दरमुद्रणाल्यमुद्रणादि स्वादेव।

नेटी ( पाय्तित्रयुर ) १९९२ मानयुत्रा २

× सुद्रितनासूचकं 🕫 मुद्रामानवासूचकं अपूणतासूचक

व्याख्यादानविचक्षणः शुभगुणैर्निख्यातकीर्तिः सुघीः, आनन्दाब्यिमुनीश्वरं गणपति वन्दे महाज्ञानिनम् विद्वयुन्दमनोज्ञकाव्यततिमियः स्त्यते सर्वदा, भूपालप्रतिवोधको गुरुमतिः सिद्धान्तपारङ्गमी। ॐ अरहा-पास-अरिट्डनेमिं

स्रीभिमलयगिरि-विरचितविवरणयुक्त अभिआवर्यकसूत्र

आमुख

आगमोदयसमितिए आश्रीआवश्यकसूत्र, वे भागमां प्रसिद्ध कर्यु हुउं।भाग १ आगमोदयसमिति यन्थोद्धारे अङ्क ५६, पानां

१-३००, सूत्रगाथा ५४२, श्रमण भगवान् महावीर तथा श्रीमद् गणधरप्रमुओ सुधीना विषयवाळो. फॉर्म ५० मूल्य रू. ४-०-०

श्रीमती आगमोदयसमिति पासे स्थायि भंडोछ न होवाथी, छपायेला प्रन्थोनो लगभग रु. ४०००० (वालीश हजार रूपिया)नो शके तेम न लागवाथी आ त्रीजो भाग रोठ देवचन्द लालभाई जैनपुस्तकोद्धार फेंडना अङ्क ८५ तरीके पानां ४५१–६०२, जध्यो वेचाण विनानो रह्यो होवाथी, अने व्यापारादिनी अतिशय मन्दताना प्रभावे मददना अभावथी, अपूर्ण भाग समिति हमणां पूर्ण करी स्त ८३० थी १०९९ सम्पूर्ण, द्रव्यपर्यायस्थाणविचारथी; तेमज श्रीमद् ऋषभनाथस्वामीयी छेई फक भगवान् कुन्धुनाथस्वामीना

भाग २ अङ्क ६०, पानां ३०१-४५०, सूत्र ५४३-८२९, आश्रवादि सुधीना विषयवाळो. फॉर्म २५ मूल्य रू. २-८-० ।

नामो पाडवाना कारणोवाळा विषय सुधीनो सम्पूर्ण मन्य प्रसिद्ध कयों छे. कॉर्म २८ मूल्य रू. २-८-० ।

क्षीबृहत्तपागच्छकपी रत्नाकरनी अन्तरीत संविग्न-सागरशात्त्राने विषे मणिभूगण, सूरिपुरन्तर, सपरशास्त्रशाता, साक्षरिरोमिण, आगमवाचनादाता, महाप्रमाविक आगमादि-प्रन्यप्रकाशने सततोषासी, रोठ देवचंद लालभाउँ जैनपुस्तकोष्ट्रार फंड अने समितिना कार्यवाहको; श्रीमद्नो जेटहो डपकार मानीए तेटहो होहो है ! संगोपनहार्ग इनारों कुनार सुनितृत्र में अने भंगरोना "अरनाथ-आह" भगवन्तोनो अधिकार छखवानी ईच्छा हत्रोज । पण क्यांतो शारीरिक कारणे न छखी शक्या होय, अगर छक्छु अधिकार पछी विवरणकारे "॥ साम्प्रतमरः॥" पाठ मूक्यो छे. मारी नज्र मान्यता एवी छे के "साम्प्रतम्—अरः" शब्द सूचवे छे के भगवान् श्रीमलयगिरिजीए कोई पण कारणसर फक्त श्रीकुन्धुनाथस्वामी सुधीनो अधिकार वर्णेच्यो छे. श्रीकुन्धुनाथ स्नामीना अधुरो भाग प्रसिद्ध करवाती अमोने तक मळवा माटे सामितिना सेकेटरी महाशयो (१) छुंवरजी आणंदजी काषिडिया, श्रीमती आगमोद्यसमिति आदि प्रन्योद्धार-भांडागारोना-संकाषक, दीत्यानानरेशना प्रतिगोपक, आगमना प्रपतिम जन्यासी, परम महारक १००८ श्रीमत् आनन्दसागरस्रीयः, पूर्ता तने अर शीता भागतं संगोभनकर्र हो होगायी, अमो सभा होय तो छेवटनो एटलो मन्थभाग नष्ट थयो होय । मन्यान्ते पानां ६०३-६०८ आवर्यकसूत्रना त्रणे भागना परिपूर्ण विषयकमधी भावनगर (२) कमलशी गुळावचंद, राधनपुर (३) भोगीलाल हालामाई, पाटण (४) भूतपूर्व सब्-जडज साहेब सुरचंद परसोतमदास बदामी, सूरत; अने ( ५ ) जीवणचंद साकरचंद जोती, सूरतनो उपकार सीकारिए छिये । 🆒 तथा पानां ६०९-६१२ यन्थोनी जाहेरातथी प्रसिद्ध कर्या छे । कार्यवाहकोनो पण डपकार स्वीजारीन छिये



॥ श्रीआवश्यकमलयगिरीयवृत्तौ तृतीयभागः॥

अथ केषु द्रब्येषु पर्यायेषु वा सामायिकामित्याराङ्गायामुक्-सर्वगतं सम्घयत्वं, सर्वद्व्यपयायराचिरुक्षणत्वात्तस्य, मबाप्यते इति, तत्र चतुर्विधमपि सामाथिकं मनुप्यत्वादिस्थानावाष्ट्रौ सत्यामवाप्यत इति तत्कमदुलेभतारूयापनाथेमाह—

मिति १, डच्यते, प्राम् विषयविषयिणोरभेदेन किं तदिति सामायिकस्य किंद्वार एव द्रव्यत्वगुणत्वनिरूपितस्य झेयभावेन विषयाभिधानमित्यदोषः । आह च भाष्यकृत्-नणु सामाइयविसओ किंदारंसिवि परूवितो पुग्नं । कह न पुणरुतदोसो होजा इहं? को विसेसो वा?॥ २७५९॥ अत्रोत्तरम्-किंति जाइभावेण तत्य इह नेयभावतोऽभिहियं। इह विसय-प्रतिपादितत्वात्, देशविरतिं प्रतीत्व द्रयोरिप सक्छद्रव्यपर्याययोः प्रतिपेधनं कुर्यात्, न सर्बद्रव्यविषयं नापि सर्वपर्याय-विषयं देशविरतिसामायिकमिति भावः, आह-अयं सम्यक्त्यविषयः किंद्वारे प्ररूपित एव ततः किं युनरभिधान-विसङ्मेओ तत्थामेयोवयारोत्ति ॥ २७६० ॥ ( विशे. ) केप्विति गतं, सम्प्रति कथमिति द्वारं वक्तव्यं, कथं सामाथिक-अभिलाप्यानभिलाप्यपर्याययुक्तत्वात्, चारित्रस्यापि 'पढमंमि सबजीवा' इत्यादिना सर्वेद्रच्यासर्वेपर्यायविषयतायाः प्रागेव तथा श्रुते-श्रुतसामायिके चारित्रे-चारित्रसामायिके न सर्वे पर्यांया विषयाः, श्रुतस्याभिलाप्यपर्यायविषयत्वात् इन्यस्य च

सबगयं सम्मत्तं सुए चरित्ते न पज्जवा सबे । देसविरइं पडुचा दुण्हवि पडिसेहणं कुज्जा ॥ ८३० ॥ सम्प्रति केष्विति द्वारं ज्याचिक्यासुराह—

🛂 विषयस्य प्रातं-सुभिक्षं आरोग्यं-नीरोगता अद्धा-भक्तिः ग्राहकः-कथयिता उपयोगः-तद्मिमुखता 'अट्टो य'इति मानुष्यं-मनुजावं क्षेत्रम्-आयेक्षेत्रं जातिः-मातृसमुत्या पितृसमुत्यं कुलं, रूपम्-अनूनांगता आरोग्यं-रोगाभावः आयुष्कं-जीवितं बुद्धिः परलोकप्रवणा अवणं धम्मीसम्बद्धं अवग्रहो-धम्मीअवणावधारणं अथवा अवणावग्रहः-साधूनाम-| बगहः श्रद्धा-राचिः संयमः-सम्यगनुष्ठानलक्षणः, एतानि स्थानानि लोके दुर्लभानि, एतद्वाघौ च विशिष्टसामायिक-इन्द्रियल िधः निर्वत्तेना इन्द्रियाणामेव पर्याप्तिः-स्विषय्यहणसामध्येलक्षणा, 'निक्वह्य'ति निरुपहतेन्द्रियता क्षेमं | इंदिअलद्री निवत्तणा य पजात्ति निरुबह्य खेमं। घायाऽऽर्ोग्गं सद्धा गाह्ग डवओग अह्रो य ॥अन्यद्रीया॥(१९प्र.) अर्थः-अर्थितं धरमीविषये इति, भिन्नकर्तिमं किल गाथैत्यपौनरुक्त्यं ॥ तत्र मानुषतं यथा दुर्लमं तथा द्वाभिर्देष्टान्तेः माणुस्स खित्त जाई क्रल ह्वारोग्ममाउभं बुद्दी। सवणुग्गह सद्धा संजमो अ लोगिन दुलहाई ॥ ८३१॥ चुछग १ पासग २ घन्ने ३ जूए ४ रयणे ५ अ सुमिण ६ चक्के ७ अ। चम्म ८ छगे ९ परमाणू १० दस दिइंता मणुअलंभे ॥ ८३२॥ हामः, अथ चैतानि दुरुभानि। । गतिषिपादांचेषुराह—

नियाहि- वंभदत्तस्स एगो कप्पडितो ओलगाइ, बहुसु आवर्शेसु अवत्थासु य सबत्थ सहायो आसि, वंभद्तेण य पत्

मातुषत्वं सकृत् छन्ध्वा जीवः पुनस्तदेव दुःखेन छभते, अत्र दृष्टान्तः चोछको-ब्रह्मद्त्तचक्रवर्तिमित्रब्राह्मणभोजनं,

करेमि विसि, ताहे भणड्-कि देमो!, सो भणड्-देह घरे घरे करचोछए जाय सबंभि भरहे, जाहे निट्टियं होज्ञा ताहे पुणोऽिव तुब्झ घरे आढवेऊण भुंजामि, राया भणड्-किं ते एएण!, देसं ते देमि तो सुई छत्तछायाए हृत्यिखंधवरगतो हिंडिहिसि, सो भणड्- किं मम एद्दहेण आहट्टेण!, ततो से दिण्णतो चोछगो, ताहे पढमदिवसे राइणो घरे जिमितो, तेण से जुयळ्यं दीणारो य दिन्नो, एवं सो परिवाडीए सबेसु राउलेसु बत्तीसाए रायवरसहस्सेसु तेसिंपि जे भोड्या तप्प-िमेईस, तत्य य नगरे अणेगातो कुळकोडीतो, ततो से नगरस्स क्या अंतं काहिइ!, ताहे गामाण, ततो भरहवासस्स, सा कथा, केई भणंति-बरदिण्णगा, ताहे एगो दक्खपुरिसो सिक्खावितो, दीणाराणं थालं भरियं, सो भणइ-जइ ममं कोइ जिणइ सो थालं गेण्हड, अह अहं जिणामि तो एगं दीणारं, तस्स इच्छाए जंतं पडइ, ततो न तीरए जिणिडं, जहा सो पासगत्ति द्वितीयो दृष्टान्तः, चाणक्करस सुवण्णं निष्यं, ताहे चितेइ-केण उवाएण विहुवेज्जा सुवण्णं ?, ततो जंतपा-डवाहणाओं धए बंधिऊण धयवाहगेहिं समं पधावितो, रण्णा दिद्दो, उद्देशेणं अवगूहितो, अण्णे भणंति-तेण दारवाले सेवमाणेण बारसमे संबच्छरे राया दिहो, ताहे राया तं दहण संभंतो, इमो सो बरागो मम सहदुक्लसहायगो, एताहे रजं, तस्स य वारससंवच्छरिओ अभिसेओ, सो य कप्पडितो तत्थ अछियाविप न छहइ, तओ प्रेण उवाओ चितितो-न जिप्पड़ एवं माणुसळंमोऽवि दुछहो, अवि नाम सो जिणेजा न य माणुसत्तणाओं भद्दो पुणों माणुसत्तणं लभड़ २॥ 'घन्न'त्ति ट्रतीयो घान्यदृष्टान्तः, जत्तियाणि भरहखेते धन्नाणि ताणि सवाणि पिंडियाणि, तत्य पत्यो सरिसवाणं छ अवि सो बचेज अंतं न य माणुसत्तणातो भट्टो पुणो माणुसत्तणं छहड् १॥

ताणि सद्याणि अदुयालियाणि, तत्येगा जुण्णयेरी सुप्पं गहाय वीणेजाा, सा किं युणोऽवि पत्थयं पूरेडं चएजा १, अवि सा देवयापसाएण पूरिजाा, न य माणुसत्तणातो भट्टो जीवो युणो माणुसत्तणं ठहह् ३॥ 'रयणे'न्ति पञ्चमो रलदृष्टान्तः, स चैवं–एगो वाणियगो बुड्डो, रयणाणि से आत्थ, तत्थ य महे महे अण्णे वाणियगा कोडिपडागाओ डञ्मेंति, सो न डञ्मेति, तस्स पुत्तेहिं थेरे पडत्थे ताणि स्यणाणि नाणादेसियवाणियहत्थे विक्कीयाणि, वरं जूए'ति ध्तहष्टान्तश्रतुर्यः, स एवं-एगो राया, तस्स सभा खंभसयसंनिविद्वा, तत्य अत्थाणियं देइ, एक्केक्को य सिंह, ततो राया तं पुत्तं सहाविता भणइ-अम्हं जो न सहइ अणुक्कमं सो जूयं खिछइ, जइ जिणइ रज्जं से दिज्जइ, किह अम्हेवि कोडिपडागा डब्भवेमो, ते य वाणियगा समंतओ पडिगया पारसकूलादीणि, थेरो आगतो, सुयं जहा विक्की-याणि. ततो ते अंबाडेइ-छह रयणाणि आणेह, ताहे ते सबतो हिंडिउमारद्धा, कि ते सबरयणाणि पिंडिजा ? अविय खंभो अडुसयंसितो, तस्स रन्नो पुत्तो रज्जकंखी, चिंतेइ-थेरो राया मारेऊण रज्ञं गिण्हामि, तं च अमचेण नायं, तेण रन्नो कुण जिणियवं?, तुज्झं एगो आओ, अवसेसा आया अम्हं, जइ तुमंं एगेण आएणं सययपयतेणं अद्वसंयस्स खंभाणमेक्केक्कं अंसियं अद्वसए वारा जिणसि तो तुज्झ रज्जं, अवि देवया० विभासा ४॥ ं षष्टः स्वप्तदृष्टान्तः, स चैयं–एगेण कप्पडिएण सुमिणए चंदो गिलिओ, तेण कप्पडियाण कहियं, तेहिं भणियं–संपुण्ण-चंदमंडलप्पाणं पूयलियं अज्ञ भिक्खापविट्टो लिनिहिसि, लद्धो य घरच्छायणियाए, अण्णेणवि दिद्दो तारिसो चेव सुमिणो, देवयापभावेण विभासा ५॥

सो कलायरियस्त उवणीतो, तेण छेहाइयातो गणियप्पहाणातो कलातो गहियातो, जाहे ते चेडे गाहेंति आयरिया ताहे ं पेच्छामि, अस्थि युण सो तत्थ अपुत्तो मतो, सो य निवण्णो अच्छइ, जा आसो अहिवासिओ आगतो, तेण तं दङ्गण हेसियं पयक्तिणीकतो य, ततो विछइओ पट्टे, एवं सो राया जातो, ताहे सो कप्पडितो तं सुणेइ, जहा तेणवि एरिसो सुसिणो दिद्दो, परं सो आएसफलेण सप्तमश्रक्त हानतः, इंद्पुरं नगरं, इंदद्तो राया, तस्स इट्ठाणं वराणं देबीणं बाबीसं पुत्ता, अण्णे भणंति-एक्काए अच्छड्, रणणा दिडा, पुच्छिया य का एसत्ति ?, पासडिएहिं कहियं-देव ! तुज्झे देवी एसा, ताहे ताए समं एकं रत्ति दारतो जातो, तस्स य चत्तारि दासचेडाणि तिद्दिबसजायाणि, तंजहा-अग्गियओ पबयतो बहुलियो सागरो य, अमचेण ताणि कोहेंति विज्छेति य पुष्रपरिचएण ताणि रोडेंति, ताणि न चेच तेण गणियाणि, न गहियातो पिडपुत्रातो कलातो, ते वसितो, सा य रिङण्हाता, तीसे गब्भो छग्गो, सा य अमंच्चेण युवामेच भणिइछिया—जया ते गब्भो छग्गइ तया मम साहिज्जासि, मासेसु बोलीणेसु सो णहाइऊण पुष्फफलाणि गहाय सुमिणलक्खणपाढगस्स कहेइ, तेण भणियं-राया भविस्ससि, इतो य सत्तमे दिवसे राया देवीए, ते सबे पुत्ता राइणो पाणसमा, अन्ना एका अमचध्या, सा परं परिणेंतेण दिष्ठित्रिगा, सा अण्णया ण्हाया वावीसं कुमारा गाहिजंता तं आयरियं अवयणाणि य भणाति, जह सो आयरिओ पिट्टेइ ताहे गंतूण ताए तस्स कहियं दिवसो मुहुत्तो जं च राएण उछिवियं, तेण तं सबं पत्तए लिहियं, सो सारवेइ, नवसु सुवामि, जेण युगोऽवि तं सुमिणं राया जातो, सो चितेइ-चज्ञामि जत्थ गोरसो तं पिषिता सुविणं पेच्छेजा ?, अविय सो देवयापसाएण विभासा ह ॥

राया भणइ-एएहिं अप्पहाणी क्यो, सहालंकारविभू-किल इंददत्तस्स रण्णो बहवे तत्थ रण्ण पुत्तालियाते. कस्तर एगं अरगं वोलीणो, कस्तर दुणिण, कस्तर तिणिण, अन्नेसिं बाहिरं चेव निम्मयं, ताहे राया अधितिं चेव प्रातो ताहे ताओ ते आयरियं खिंसीत-कीस आहणासि ?, किं सुळभाणि पुत्तजम्माणि ?, ततो ते न सिक्खिया । इतो य भाणियद्या, सिरिमालीनाम कुमारो, सो भणिओ-पुत्त ! एसा दारिया रजं च घेत्तवं एयं राहावेहं विघेजण, तो विंघ एयं कारवियाणि, तेसिं Shoull be समूहस्स ताहे सा सिया एगंमि पासे अच्छइ, सो रंगो ते रायाणो ते य भडमोइया जहा दोवइए सयंवरमंडचे तहा नामेणं सो कथकरणो गहाय गया इंद्युरं नगरं, तत्थ तरस बहवे अप्पाणुगा रायाणो दुयं पेसिऊण आवाहिया, तहा एगंमि अक्षे अडु चक्काणि विडिछिया, सा अच्छिमि विषेयवा, ततो इंदद्तो राया सन्नद्धो सह पुर्तेष्टिं निग्गतो, ता लड़ो आगमितो, ततो गेण तृह रोयइ सो तृह भत्तारो, ताए नायं वचडात मुक्को सरो, अक्यकरणो अहं एएहिं पुत्ते हिं घरिसिओत्ति, ततो अमचेण भणियं-देव! कीस अद्धिति करेसि ?, दारिया, अण्णे भणंति-जियसत् राया, -न्णमहं संबेहितो लड्डो, सो य वराओ युत्तो मम घूयाए तणओ सुरिददत्तो किहवि अणेण गहिअं, तो जतो वचह ततो नलनाहण इति, इंददत्तो तुड्डो चितेइ-नूणमहं अण्णेहिं राईहिंतो र सा पभूचं ः ाया, तस्स सुया निबुई नाम दारिया, माऊए उवणीया, ताहे राया भणइ-जो देजा, ताहे अण्णो तुन्म एवं भणितो सो उक्नरिसिओ भत्ता भवड, सो पुण रजा अमचो भणइ-आत्थ त्र पबयओं राया, अलंकिया

कोमुईए जोइसचक्कं दिट्टं पुष्फफलाणि य, सो गतो सर्याणिज्ञाणं दाएमित्ति, ततो सयणवरगं आणेत्ता सबतो पलोएह, ण ड पेच्छइ, अविय सो देवयाए पसाएण पेच्छेज्ञा न य माणुसत्तणाओ भड़ो पुणो माणुसत्तणं ऌहइ ८ ॥ अष्टमश्चमंदृष्टांतः, स चैवं—जहा एगो दहो जोयणसहस्सविच्छिन्नो चम्मावणद्धो, एगं से मज्झे छिडुं जत्य कच्छवगीवा मायह, तत्य एगो कच्छवो सो बाससप् २ गीवं पसारेह, तेण कहमवि गीवा पसारिया, जाव तेण छिदेण निग्गयो, तेण चिंडति, जड् कहवि लक्षक्त चुक्किहिसि तो सीसं छिदियबंति, सो य से उवल्झाओ पासे ठिओ भयं देड्-मारिजासि जड् चुक्कि-पुच्छड्-कतो मम युत्तो?, ताहे से अभिण्णाणाणि सिट्डाणि, ततो राया तुडो भणड्-कहिं सो ?, अमचेण दरिसि ओ सुतो, राइणा उचब्हिज्ण भणिओ-सेयं तव एए अहु चक्ने भेत्रण पुत्तिखं अन्छिमि विधिषं रज्जसुहं निबुइदारियं च संपा-सरं सजेंड, ताणि य दासरुवाणि चउहिंसिं ठियाणि रोडंति, अण्णे य दो पुरिसा राइणा भणिया, ततो पासं गहियसनमा ते य दो पुरिसे ते य बाबीसं क्रमारे अगणंतेणं ताणं रहचक्कन्तराण समंताणमंतरं जाणिज्जण तम्म अरके निरुद्धाप वित्तए, ततो कुमारो जहा आणवेहति भणिकण रण्णो उवज्झायाणं च पणामं करेत्ता ठाणं ठाऊण घणुं गेणहरू, लक्सलाभिमुहं दिहीए अन्नत्थ मणं अकुणमाणेण सा थिउछिया वामे अन्छिमि विद्धा, ततो होगेण उक्तिष्ठिसीहनायकलयलमिस्सो हिसि, ते बाबीसंपि कुमारा एस विधिस्सइसि सविसेसमुछंठाणि भणंता विग्घाणि करेंति, ततो तेण चत्तारि दासरुवाणि साहुकारी कतो, जहा तं चक्कं दुक्खं भेतुं एवं माणुसत्तणांपि० ७॥

ाक्लितो, पच्छा मंदरचूलाए हिएण फ्रमिओ, ताणि अविभागिमाणि खंडाणि नद्घाणि, अस्थि पुण कोई जो तेहिं चेव जह समिला पन्मद्वा सागरस्र छिले अणोरपार्गमि ।पविसिजा जुगछिडुं कहवि ममंती भमंती भनंती ॥८३४॥ यथा सागरसिलेले स्वयम्भूरमणसमुद्रे इमीसे(मा सा)अणोरपार्गिति देशीवचनं प्रचुरार्थे उपचारत आराद्वागपरभागरिहिते समिला चण्डवातवीचिप्रेरिता सती अपिः संभावने लभते युगच्छिद्रं, न च मानुष्यात्-मानुषत्वात् परिभृष्टो जीवः द्यमः परमाणुद्धान्तः-जहा एगो खंभो महप्पमाणो, सो देवेण चुणिणऊण अविभागिमाणि खंडाणि कतो, ततो निष्याए मो परमाणुदिइतो-सभा अणेगखंभसयसिणाविद्वा, सा कालंतरेण झामिया पिडया, अत्थि पुण कोई जो तेहिं चेव मालेहिं तमेव खंभं निव्नतेजा १, एस अभावो, एवं माणुसत्तणाओं भहो जीवो नो पुण पाएण माणुसत्तणं लह्ह ॥ अहवा स्वयम्भूरमणाख्यस्य जलनिधेः पूर्वान्ते युगं भवेत्, अपरान्ते तस्य युगस्य भवेत् समिला, एवं व्यवस्थिते सति यथा युगात् समिला प्रभृष्टा भ्रमन्ती कथमपि भ्रमति युगे युगस्छिद्रे प्रविशेत् एवं मानुषत्वात् प्रभृष्टः कथमपि मानुषत्वं लभते सा चंडवायवीईपणोछिया अवि लभेज जुगछिडुं । न य माणुसाओ भट्टो जीवो पिडमाणुसं लभइ ॥८३५॥ पुबंते होज जुगं अवरंते तस्स होज समिला उ। जुगछिइंमि पवेसो इय संसइओ मणुयलंभो ॥ ८३३॥ च्छिट्रे समिलायाः प्रवेशः संशयित इति–एवं संशयितो मनुजललाभः-मनुष्यत्वलाभः, दुलेभ इत्यर्थः । प्रतिमानुष्यं-भूयो मनुजत्यं लभते इति ९ ॥ नवमो युगद्धान्तः, तत्प्रांतेपादनार्थमाह-

पुरगहेहिं करेड़ ?, नो इणमड्डे समडे, एवं माणुसत्तणं दुछहं, १०॥ दस दिइता मणुयलं भे ति एते दश दृष्टान्ता मानुष्यलामे॥ इय दुछहलंभं माणुसत्तर्ण पाविकण जो जीवो । न कुणइ पारत्ताहियं सो सोयइ संकमणकाले ॥ ८३६॥ एवं-उक्प्रकारेण मानुषत्वं दुर्लभलामं प्राप्य यो जीवः परत्रहितं धर्मन करोति, पारत्तति दीर्घत्वमलाक्षणिकं, स संक्रम-यथेत्युपप्रदर्शने, यथा शोचति तथा दर्यत इति भावः, वारिमध्यक्षिपो गजवरो, मत्स्य इव वा गलगृहीतः, यदिवा मृग इव वा वागुरापतितः, संवर्त-जालं तमितः-प्राप्तो यथा वा पक्षी, 'सो सोयङ्' इत्यादि, सोऽकृतपुण्यः मृत्युजरासमवस्तृतः— सत्युजराकान्तः त्वरितिनिद्राप्रक्षितः-मरणनिद्रया अभिभूतः त्रातारम् अविद्रानः-अलभमानः कर्मभरप्रणोदितः-कर्मभर-काऊणमणेगाई जम्ममरणपरियद्दणसयाई। दुक्खेण माणुसत्तं जह लहह जहिन्छमं जीयो ॥ ८३९॥ क्वत्वा अनेकानि जन्ममरणपरिवर्तनशतानि दुःखेन-महता कष्टेन यदि कथमपि लभते जीयो मानुपत्वं, कुशलपक्षकारी जह वारिमज्झ छूढोब गयवरो मच्छउब गलगहिओ । बग्गुरपडिओ य मओ संबद्दश्यो जहा पक्क ही॥८३७॥ सो सोयइ मञ्जनासमुच्छुओ तुरियनिह्पक्षिलतो । नायारमविंद्तो कम्मभरपणोछितो जीवो ॥ ८३८॥ तं तह दुछभठंभं विज्ञुळयाचंचळं च मणुयत्ं। लङ्ग जो पमायङ् मो काउरिसो न सप्पुरिसो॥८४०॥ प्रेरितो जीवः शोचति, ही न क्रतं किमपि जन्मान्तरसुखनिवन्धनं सुक्रुतमिति शोकं करोति ॥ स चेत्थं मृतः सन् णकाले-मरणकाले शोचति-शोकं करोति॥ क इवेलाह---| पुनः सुखेन मृत्वा सुखेनैव लभते मानुपत्वम् ॥

ानन्तीत्येवंरूपायाः ३ स्तम्भात्-जात्याद्यभिमानात् , उत्तमजातीयोऽहं कथमेतेषां मिक्षाचराणां हीनजातीयानां पात्र्के गुच्छा-मीत्यादिल्क्षणात् ४, कोघात्, तथा च कोऽपि साधुदर्शनादेव कुप्यति ५, तथा प्रमादात्–मद्यादिप्रसक्तिरूपात् ६, कृपण-त्वात्–नूनं गतैसोभ्यः किमपि दातब्यं भविष्यतीत्येवंरूपात् ७ तथा भयात्, साधवो हि नरकादिभयं गतेभ्यो वर्णयन्तीति ८ तोकाद्वा इष्टवियोगजात् ९, अज्ञानात् कुद्दष्टिजनितात् कुबोधात् १० व्याक्षेपात्-अन्यान्यबहुप्रयोजनकरणतः आत्मनो व्या-दुलभलाभं-दुष्पापलाभं विद्युह्नतावच्चक् लब्धा यः प्रमाद्यति-प्रमाद् करोति र , एभिः कारणैराळखादिभिः सुदुर्छभमपि मानुष्यं रुच्चा न रुभते हितकरीं संसारोत्तारिणीं श्रुतिमिति ॥ त्रतादिसा-आल्यात् न साधुसकाशं गच्छति (श्रणोति) वा १ तथा मोहात्-गृहकर्तव्यताच्याकुलत्वात् २, तथा अवज्ञातः-किमेते स कापुरुषो, न सत्पुरुषः, इत्यलं प्रसंगेन, प्रकृतं प्रस्तुमः। तत्र यथा द्यमिद्धान्तैमीनुषत्वं दुर्लभं तथा आर्यक्षेत्रादीन्यपि आलस्स मोहऽचण्णा थंभा कोहा पमाय किविणत्ता । भय सोगा अन्नाणा वक्खेव कुत्रहला रमणा ॥८४१॥ हुळीभावसम्पादनात् ११, तथा कुतूहूळात्-नटादिविषयात् १२ तथा रमणात्-नानाविधकुक्कुटयोधनादिकीडाप्रसक्तिरूपात् थानानि, ततः सामायिकमपि दुष्प्रापम्, अथवा मानुषत्वे लब्धेऽप्येतैः कारणैः दुर्लभं सामायिकामिति यतिपाद्यन्नाह— एएहिं कारणेहिं ठवूण सुदुछहंपि माणुरसं। न ठहह सुइं हियक्रिं संसाक्तारिणि जीवो ॥ ८४२॥ मत्रीयुकस्तु कर्मरिपुं विजित्याविकलचारित्रसामायिकलक्ष्मीमवाग्नोति, यानादिगुणयुक्योध इव जयलक्ष्मीं, तथा चाह-जाणावरणपहरणे छद्रे क्रसल्तणं सनीई य। दुक्खनं वबसाओं सरीरमारोग्गया चेव ॥ ८४३॥ तत्-मानुषत्वं तथा-पूर्वोक्तप्रकारेण

॥ ३ ॥ कम्मीरिषुविजयपक्षे जीवो योथो, महाब्रतानि-प्राणातिपातविरमणादीनि यानम्, उत्तमा क्षान्तिरावरणं, ध्यातं-धम्मे-प्रत्युपेक्षणवैयावृत्यादीनां यत् काले-स्वस्वप्रस्तावे अहीनं-परिपूर्णं करणं तद् दक्षत्वं, तथा करणं तपसो द्वादशम्रयेदस्य उपलक्षणमेतत् संयमस्य च, सहनं च उपसर्गेषु समापतत्सु, यदिवा दुर्गापदि समागतायां, एष ब्यवसायः, एभियानादिभिः निर्गमप्रवेशरूपा दक्षत्वम्-आश्रकारिता व्यवसायः-शौर्धं शरीरमविकलम् अरोगता-व्याधिविशुक्तता, प्रताबद्रगुणसामझी-ध्यानमिष्टं प्रहरणं, कौशलं सम्यग्गीतार्थता, दत्यादिषु-द्रव्यक्षेत्रकालभावेषु यथोपायं-श्वतोकोपायानतिक्रमेण याऽनुरूप-इष्टे भगवस्रितिमादौ सामाधिकमवाप्यते, यथा स्वयंभूरमणसमुद्रमत्त्येन प्रतिमासंस्थितान् मत्त्यान् प्रतिमासंस्थितानि प्रतिपत्तिवासिता, यथा साधूनामेतद् द्रज्यादि एतेनोपायेन देशकालाझुचितेन कर्तव्यं, नैतेनेति, सा नीतिः, तथा क्रियाणां-सहितो जीवो योघः सुनीरोगः कर्मरिषु जयति, विजित्य च समयसामाथिकश्रियमासाद्यतीति गाथार्थः ॥ अथवा अनेन करणमहीण कालंमि ॥ २ ॥ करणं सहणं च तवोवसम्मदुम्मावतीए ववसातो । एएहिं सुणिरोगो कम्मरिउं जिणइ सबेहिं खंती । झाणं पहरणामिङ्गं गीयत्थतं च कोसछं ॥ १॥ दबादिजहोवासाणुरूव्पडिवतिव्यित्या नीई । दक्ततं किरियाणं, जं यानं हस्त्यादि, आवरणं-कवचादि प्रहरणं-खन्नादि यानावरणप्रहरणानि, तथा युद्धे कुशळलं-सम्यक् तत्ज्ञता नीतिश्च-समन्वित एव योथो जयश्रियमाप्रोति, एष दृष्टान्तः, दाष्टीन्तिकयोजना त्वियम्-जीवो जोहो जाणं वयाणि आवरणमुत्तमा दिहे सुयम्णुभूए कम्माण खए कए डवसमे य। मणवयणकायजोगे पसत्ये लब्भए बोही ॥ ८४४॥ प्रकारणासाद्यते इति—

धम्मं सोचा हट्ठतुट्टे सामि बंद् नमंस्, बंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी—सद्दामि णं भंते! निग्गंथं पावयणं०, किंतु जहा णं देवाणुष्पियाणं अंतिए राईसरादओ सबं रज्जहिरण्णाइयं परिचज्जं पवयंति, नो खछ (तहा ) अहं संचाएमि, अहं णं दुवा-छसविहं सावगधम्मं पडिबज्जिस्सामि, भयवया भणियं—अहासुहं देवाणुष्पिया!, मा पडिबंधं करेह, ततो सामी तस्स साव-पद्मानि वा दृष्ट्वा सामायिकमवाप्यते, स्वयंभूरमणे हि मत्स्यानां पद्मानां च सर्वाण्यपि संस्थानानि सम्भवन्ति मुक्त्यैकं वलः विहीं चतारि नियत्तणसतियाई हळसथाई मोतूण सेसाणि हलाणि चत्तारि दाससयाई चत्तारि दासीसथाणि चत्तारि दस-गोसहस्सपमाणाई पबराई गोकुलाई चत्तारि मंडीसथाई दिसाजतियाई चत्तारि मंडीसथाई संवहणियाई चत्तारि पवहण-शया, तत्थ आणंदे नाम गाहावती घणकणगत्तमिद्धे, तस्त सिवानंदा नाम भारिया, तस्त णं वाणियगगामस्त नयरस्त अद-सेसं हिरण्ण-भयवं महावीरे वाणियग्गामे नयरे दूइपलासे चेइए समोसढे, जियसनुष्पमुँहा परिसा निग्गया भयवंतं पञ्जवासइ, तए णं से आणंदे बहुजणस्स अंतिए एयमट्टे निसम्म ण्हाए परमसुइभूए पायविहारेण गंतूण भयवंतं तिपयाहिणीकरेड्, करिता बंदइ नमंसइ २ पञ्चवासइ, ततो णं सामी तीसे महइमहालियाए परिसाए आणंदस्स य धम्मं परिकहेइ, परिसा निग्गया, आणंदे ासंस्थानं, श्रुते चावाप्यते सामायिकं, यथाऽऽनन्दकामदेवाभ्यामवाष्ठम्, अत्र कथानकम्-वाणियगामं नगरं, जियसन् गधममं तहाविहं डवदंसेह जहा डवासगद्सासु, ततो सो सावगधममं पडिवजाइ, इच्छापरिणामे चतारि हिरण्णकोडीओ रसामंते उत्तरपुरच्छिमदिसीभागे कालए नाम संनिवेसे, तत्थ आणंदरस बहुओ मित्तनातिवग्गो परिवसति, अन्नया समणे निहाणपउत्तातो चतारि हिरण्णकोडीतो बुद्दिपउत्तातो चत्तारि हिरण्णकोडीतो सेसववहारपउत्तातो बज्जिज्ज

हिं बह उवसम्मा कया, ते सम्मं तेण अहियासिया, सामी समणे आमतिता एवं वयासी-जइ ताव अज्जो । काम-संवहणियाहं छप्पवहणसयाई बिजिज्जण सेसाई हिरणणहळदासदासीवग्गगोकुलभंडीपवहणाहं जावज्ञीवाए पचक्खाांते. तहैन बारसनरिसाणंतरं पक्कारस उनासगपडिमातो फासेइ, एक्कारसमं पडिमं पडिमन्नरस एगेण देनेण पिसायहरिथपणण-अन्नया पुणभहे चेइए सामी समोसहो, एवं जहा आणंदे तेणेव कमेण सावगधम्मं पडिबजाइ, नवरं सो छ हिरण्णकोडी-जाव लोलुययच्चयं नरगं चुळसीवाससहस्सिठिइगं जाणइ पासति, एवं से आणंदे समणोवासगे उत्तमेहिं अणुबयसि-क्लावएहिं अप्पाणं भावेत्ता वीसं वासाणि समणोबासगपरियागं पाडणित्ता मासियाए संलेहणाए आलोइयपडिकंते समा-हेपते कालं किंबा सोहम्मावतंसगस्स महाविमाणस्स उत्तरपुरिच्छमेण अरुणे विमाणे देवताए उववण्णे चटपलिओव-पुबद्किस्वणपच्छिमासु दिसासु पैच पैच जोयणसयाणि खेत्ततो पासइ, उत्तरेण चुछहिमयंतं, उर्डु जाव सोहम्मो कप्पो अहे इदानीं कामदेवस्य कथानकम्—चंपा नयरी, पुण्णभहें चेइए, जियसत् राया, कामदेवे गाहावई, तस्स भहा भारिया, चोहसवासाई अतिकंताई, पच्छा एकारसडवासगपडिमातो फासेइ, इकारसमं पडिमं ठियस्स ओहिनाणमुष्य०णं, तेण तो वाह्वपडतातो छ हिरणणकोडीओ निहाणपडताभो छ हिरणणकोडीतो सेसववहारपडतातो छ हलसथाइ नियत्तणसयाइ छ दाससयाई छ दासीसयाई छ दसगोसहस्सपमाणाई पवराई गोकुलाई छ भंडीसयाई दिसाजित्याई छ भंडीसयाई स्याई वज्ञिष्ठण सेसद्।सद्।सीगोकुल्भंडीपवहणाणि जावज्जीवाए पच्चक्लाइ, एवं तस्स सावगधम्मेण अप्पाणं भावेमाणस्स मड्डिईए, ततो चुए महाविदेहे सिन्झिहिइ ॥

न य परसइ अपुर्व जणं, ततो भणइ-देवि ! ते दिवं चक्त्वे, तीए पिलयं दंसियं, धम्मदूतो एसित, तं च दङ्गा दुम्माण-सितो राया, तं नाऊण देवी भणइ-स्टज्जह बुद्धभावेण ?, निवारिज्जिहि जणो पडहदाणेण, ततो भणइ-देवि ! न एवं, गलो कुमारो असमत्थो पयापालणे इति मे मण्णु जायं, पुबपुरिसाणुचिण्णेण मग्गेण न गंतोऽहाति विचारो, पसन्नचंदं यतावसन्ताए दिक्खं पवन्नो, चिर्मुने आसमपए ठितो, देवीए पुबाहुतो गर्नो परिवहुइ, पसन्नचंदरस चारपुरिसेहिं निवे-दितो, पुत्रसमए पसुया कुमारं, सो वक्कछेमु ठवितोत्ति वक्कञ्चीरीति नामेण पसिछिं गतो, देवी विसूइयारोगेण मया, देवी, सा कुमारं तुमं सारक्लमाणी अच्छतु, देवी नेच्छइ, ततो निच्छियागमणे पुत्तरस रज्जं दाऊण धाइदेविसहितो दिसापोक्तिन-ततो सो छद्रो गमणे कयसमवायो (संगारो) जाव अतिगतो तावसभंडं संठवेडं ताव रक्लारूढेहिं चारपुरिसेहिं तासिं संना दि-सो परिवहुइ, पसन्नचंदो राया तस्स पडार्स निचमेव चारपुरिसेहिंतो पुच्छइ, परिवहितो चित्तकरेहिं लिहिजण दंसितो, सेण य होमेहित, ततो गयातो, ततो णं तातो रिसिं पच्छन्नं फहेहिं वयणेहिं सुकुमालपीणुन्नयथणसंपीलणेहि य होमंति, ण्णा-रिसी आगतोत्ति, तातो दुयमबक्कतातो, सो तासिं बीहिमणुसज्जमाणो तातो अपस्तमाणो अन्नतो गतो, अडबीए परिभ-धाईए वणमहिसीदुद्वेण कुमारो वहाबिजाइ, थोवेण कालेण सावि धाई कालगया, रिसी कढिणेण वहइ वक्कलचीरिं, एवं राया पब इओ १ एयं सोडमिच्छामि, ततो भणइ सुहम्मसामी-पोयणपुरे नयरे सोमचंदो राया, तस्स धारिणी ततो पसन्नचंदेण राइणा सिणेहेण गणियादारिया रिसिक्नधारिणीतो पेसियातो, खंडमयविविहफ्ठेहिं वयणेहिं क्याइ तस्स रण्णो ओलोयणगयस्स केसे रएति, पलियं दडूण भणति-साभी ! इतो आगतोचि, रण्णा

मंतो रहगयं पुरिसं दड्डण-ताय ! अभिवादयामित्ति भणइ, रहिणा पुच्छितो-कुमार ! कत्थ गंतबं ?, सो भणइ-पोयणं नाम आसमपयं तत्थ, रहिचपुरिसस्स कत्थ गंतवं ?, ततो भणड्—अहंपि तत्थ वचामि, तेण समं वचमाणी रहिणी भारियं तायेति न एत्थ दोसो, तेणवि से दिन्ना मोयगा, सो भणइ-पोयणासमवासीहिं में कुमारेहिं एयारिसाणि चेव फलाणि दत्तपुबाणि, वचंताण य से एक्नेण चोरेण सह जुद्धं जायं, रहिणा गाढप्पहारो कओ, ततो सी सिक्खागुणपरितोसितो भणइ-सूर ! मे विसज्जितो, उदयं मग्गसुत्ति, सो भमंतो गणियाघरे पविद्रो, गणियं भणइ–ताय ! अभिवादयामि, देहि इमेण मोछेण उद-वक्कलाणि, गणियाओ बहूबरं डवगायमाणीतो चिड्नति ! इतो य जो कुमारविलोभणनिमित्तं रिसिवेसो पेसितो जणो सो आगतो, तेण रण्णो कहियं-कुमारो अडविं अतिगतो, अम्हे रिसिस्स भएण न तिण्णा सङ्गवेडं, ततो राया विसण्णाचित्तो भणइ-अहो अकजं, न य पिडसमीवे जातो नय इहं, न नजाइ किं पत्तो होहिइत्ति चिंतापरो अच्छइ, सुणइ य मुहंगसहं, तं च न से कुष्पियबंति, तुरमे य भणइ-किं इमे मिगे तात! बाहिजांति?, रहिणा भणिओ-कुमार! एए एयंमि कजो डबडजांति, आलवइ, तीए भणियं-को इमो जबवारो १, रहिणा भणियं-सुंदरि ! इस्थिविरहिते आसमपए पविहितो, न याणइ विसेसं अश्यि विडलं धणं तं में गिण्हमुत्ति, तेहिं तिहिवि जणेहिं रहो भरितो, कमेण पत्ता पोयणं, मोछं समप्पिरुण वक्नलचीरी कीरइ, ततो ण्हावितो, पवराइं बत्थाइं परिहावितो, विभूसिओ आभरणाईहिं, गणियादारियाए पाणिं गाहितो, ततो ताओ गंति, गणियाए भणितो-दिज्ञङ् निवेसत्ति, तीए कासवतो सहाबितो, सो नेच्छङ् नहपरिकम्मं, अवणीयाणि

ततो परमपीइमुबहंतेण बहुसहितो सगिहमाणीतो, सरिसकुलरूबजोबणगुणाण य रायकण्णाण पाणिं गाहितो, कयरज्ञसंवि-गंतूण विण्णवेइ-देव! विसज्जेह मं डक्कंठितो तायस्स, तेण भणियं-समगं वज्ञामो; गया आसमपयं, तिवेहयं रिसिणो-पसन्न-चंदो पणमइत्ति, चल्णोवगतो य अणेण पाणिणा परामद्रो, पुत्त!निरामतोसित्ति?, वक्कल्वीरी पुणो अवयासितो, चिरका-भागो य जहासुहमिभरमइ, रहिगो य चीरदतं दबं विक्षिणंतो रायपुरिसेहिं चीरोत्ति गहितो, वक्कलचीरिणा मोइतो पस-ञ्चचंद्विद्तिं, सोमचंदोऽवि रायरिसी आसमे कुमारं अपस्तमाणो सोगसागराविडितो जातो, ततो पसञ्चचंदसंपेसिटहिं पुरि-से सुइपहटूमणं जायं, भणइ-मए दुक्तितो को मन्ने सुहितो जो एवं गंघबेण रमइत्ति ?, एयं गणियाए हिएण जणेण ऊसवो, न याणं पुण कुमारं पणडुं, पत्थ मे अवराहं मरिसेहत्ति, रण्णा संदिट्ठा मणुस्सा, जेहिं आरामे कुमारो दिडुपुबो तेहिं गएहिं पचमिन्नातो, निवेदितं रण्णो पियं, ततो राया सयमेव गणियाघरं गतो, दिड्डो कुमारो चंदोब सोमलेसो, होहिति, सो य जहा भणिओ निमित्तिणा अक्जमे गिहमागतो, तं च संदेसं पमाणं करेंतीए दत्ता से मया दारिया, तन्निमित्तं बसे अमुगवेलाए गिहं आगच्छेजा तस्स तस्समयमेव दारियं देजासि, सो उत्तमपुरिसो, तं संसिया विडलसोक्खभागिणी सेहिं अम्हेहिं बक्कज्वीरी पोयणपुरे रायममीवे दिद्वोत्ति निवेदितेहिं कहवि संठवितो, तहावि निच्चमेव पुत्तमणुसंभरंतो अंधो जातो, रिसीहिं साणुकंपेहिं कयफळसंविभागो तत्थेव आसमे निवसइ, गएस य बारससु संबच्छरेसु अहुरते पिड्बुद्धो षियरं चिंतेडमारद्धो–किह मन्ने तातो मया निग्घिणेण विरहितो अच्छड् <sup>१</sup> इति, पिडदंसणसमूसुगो पभाए पसन्नचंदसमीवं हिं मा आगया, पायवडिया रायं पसन्नचंदं विन्नवेइ-देव ! निमित्तसंदेसो मे जातो जो तावसक्वो तरुणो

दोऽवि ठद्धसम्मता केवलिणो सिरेहिं पणया भणंति-सुदु भे दंसितो मग्गोति, वक्कलचीरी पतेयबुद्धो पियरं गहेजण बद्ध-पुच्छितो य अरहा सेणिएण-किंनिमित्तो एस देवसंपातो इति १, सामिणा भणियं-पसन्नचंद्रस अणगारस्स नाणुप्पत्तीह-रिसिया देवा डवागयित, ततो पुच्छड्-भयवं ! एयं केवलनाणं किम वोच्छिजिहिइ ?, तंमि समए बंभलोगदेविंदसामा-समोसरितो, पसन्नचंदो वक्कञ्चीरिवयणजणियवेरम्गो परममणहरतित्थयरभासियामयबङ्घिच्च्छाहो बाल्ठं पुत्तं रज्जे ठविज्जण पबइतो, अहिगयसुत्तत्थो तबसंजमभावियमती मगहपुरमागतो, तत्थ य आयावंतो सायरं सेणिएणं वंदितो, एवं निक्लंतो। इतो य भयवं नरगामरगतीसु उक्कोसट्टिइजोग्गयं झाणपचयं पसन्नचंदरस वण्णेइ, ताव देवा तींसे पदेसे ओवइया, णितो विज्ञुमाली देवो दुद्धरिसतेजो उजोवंतो तेएण दस दिसातो वंदिचमुवागतो, सो दंसितो भयवया, एवमादि जहा रणमोहंतराओं केवली जातो, ततो उडवातो निग्गंतूण पिडणो पसन्नचंदस्स य रण्णो जिणप्पणीतो धम्मो परिकहितो, माणसामिणो पासं गतो, पसन्नचंदो य नियपुरं, जिणो य भयवं महावीरो सगणो विहरमाणो पोयणपुरे मणोरमे डज्जाणे वक्कञ्चीरीवि कुमारो उडवं अतिगतो पस्सामि ताव तायस्स तावसभंडयं अणुवेक्खिजामाणं केरिसं जायंति ?, ततो ताव-वेरग्गमग्गसमोइण्णो धम्मज्झाणविसयातीतो विसुन्झमाणपरिणामो विइयसुक्कज्झाणभूमिमइक्कंतो निद्ववियनाणदंसणच लधियं च से बाहंसुयं पब्हं, ततो डिम्मिछियाणि तस्स नयणाणि, परसइ ते दोवि जणे परमतुद्दी, पुच्छड् य सबं गयं कालं सभंडयं उत्तरीयंतेण पडिलेहिज्मारद्धो जद्विव पर्तं पायकैसरियाए, ततो कत्थ मन्ने मया एरिसं करणं कयपुबंति विधि-मणुसर्तस्स तयावरणकम्मक्लयोवसमेण पुबजाइस्सरणं जायं, सुमरइ य देवमाणुसभवे सामणां च पुराकयं, संभरिऊण

बसुदेवहिंडीए तहा भाणियबं, अत्र पुनर्वे ब्कल्बीरिणीऽधिकारः। तथा कम्मीणां क्षये सित प्राप्यते सामाथिकं, यथा-॥ मंडकौशिकेन, उपश्मे सत्यवाच्यते यथा अङ्गरिणा, तथा मनीवाक्ताययोगे प्रशसे लभ्यते बोधिः-सामायिकमिति प्रतिज्ञाद्दद्यान्तान्यत्वं तु प्रतियोगं भणिष्यामः, अकामनिर्जायान् जीवः सामायिकं लभते ग्रुभपरिणामयुकत्वात् मेण्ठवत् २, तथा लभते कोऽपि बाल्तपोयुक्तोऽपि सामायिकं ग्रुभपरिणामत्वादिन्द्रनागवत् ३, तथा सुपात्रप्रयुक्तयथा-अनुकम्पाप्रवणचित्तो जीवः सामाधिकं लभते, शुभपरिणाम्युक्तत्वात्, वैद्यवत् १, हेतुः सर्वत्राथमेव परिभावनीयः, गोऽपि लभते कोऽपि सामायिकं शिवराजाषिवत् ६, दृष्टद्रव्यसंयोगविषयोगो लभते कश्चित् सामायिकं मथुराद्ययवासिवणि-ग्रकिअद्धादानो लभते सामाथिकं कृतपुण्यवत् ४, आराधितविनयो लभते सामाथिकं पुष्पशालमुतवत् ५, अवाप्तविभं-ग्द्रयवत् ७, अनुभूतव्यसनो लभते कोऽपि सामायिकं भातृद्वयशकटचक्रन्यापादित उहुंडील ब्धमानुषत्वस्त्रीगभेजातप्रियद्रे-ब्यापुत्रद्वयवत् ८, अनुभूतोत्सवोऽपि लभते कोऽपि सामायिकमाभीरवत् ९, दष्टपरमहर्षिकोऽपि लभते क्षित्रामा-सिच ६ दुमहुर वणि ७ भाउय ८ आभीर ९ दसिन्नि १० लापुत्ते ११॥ ८४६॥ संजोग विष्पओगे ७ वसणू ८ सव ९ इष्टि १० सक्कारे ११ ॥ ८४५ ॥ अणुकंप १ ऽकामनिजार २ बालतवो ३ दाण ४ विणय ५ विब्संगे ६। बेक्ने १ मिंठे २ इंदयनागय रे कयपुत्र ४ पुष्फसालसुए ५। नाथार्थः॥ अथवाऽनुकम्पादिभिरवाष्यते सामायिकं, तथा चाह—

रत्ताए पचायाहिति, ताहे तो बयपत्तो सयमेव जूहवइत्तणं काहिति, तत्थऽण्णया साहुणो सत्थेण समं विध्वहस्संति, पगस्स य साहुस्स पाए सछो लगिगहिति, ताहे ते भणंति—अम्हे प्रडिच्छामो, सो भणइ—सबे मरामो, बच्चह तुज्झे, अहं भत्तं पच्च-क्लामि, ताहे निब्बंध काउं ठितो, सोऽवि न तीरइ.सछो नीणेउं, पच्छा थंडिछं पावितो छायं च, ताहे सो वानरजूहबई तं यिकं द्याणिभद्रराजवत् १०, सत्कारकाङ्गणेऽप्यलब्धसत्कारः कोऽपि लभते सामायिकमिलापुत्रवत् ११ ॥ इयमक्षरगम-णिजाकम्मक्खायोबसमतो जाई संभरिया, वारवति संभरइ, ताहे तं साहुं वंदइ, तं च से सछं पासइ, ताहे सो तिभि-धन्नंतरी अप्पड्डाणे नरए उनबज्जिहिति, एस पुण नेयरणी कालंजरबत्तिणीए गंगाए महानईए विझस्स य अंतरा वान-अण्णया कण्हो वास्रदेवो तित्थयरं पुच्छति-एए बहुणं ढंकादियाणं वहं काउं कहिं गमिस्संति १, ताहे सामी भणइ-एस पएस एइ जरथ सो साह, जाव तं पुरिछेहिं दङ्ग किलिकिटाइयं, ततो तेण जूहाहियेग तेसि किलिकिटाइयं सहं सोऊण साहण गिलाणाण पिएण साहड्, जरम जं कायबं तरस तं कासुएण पडोयारेण साहड्, जङ् अप्पणो संति ओसहाणि तो देइ, धर्नतरी पुण जाणि सावज्ञाणि ताणि साहइ, असाहुप्यओग्गाणि, ततो साहुणो भणंति—अम्हं कत्तो एयाणि ?, ताहे भणइ-न मए समणांणं अद्वाए अच्झाइयं वेज्ञसत्थं, ते दोऽवि महारंभा महापरिमाहा य सवाए बारवतीए तिगिच्छं करेंति, बारमती नगरी, तत्थ कण्हो वासुदेवो, तस्स दो वेज्ञा-धन्नंतरी वेयरणी य, धन्नंतरी अभवितो, वेयरणी भवितो, रूसितेणागंतूण दिड़ो सो साह, तस्स तं साहं दड्ण ईहापोहा, कांह मए एरिसो दिहोत्ति?, सुभेण परिणामेण निका । साम्प्रतमुदाहरणानि प्रदर्शन्ते---

 $|\lambda|$  मत्तवारणकरोरू। पए य नदीरक्खा वयं च पाएसु ते पणया॥ १॥ साऽवि तं पर् भणई—सुभगा होंतु नदीतो चिरं च  $|\lambda|$  जीवंतु जे नदीरक्खा। सुण्हायपुच्छगाणं घत्यीहामो पियं काउं॥ २॥ प्रियं कर्तुं यतिष्यामहे इत्यर्थः, ताहे सो तीए घरं॥  $|\lambda|$ कं सबं संभरह, ततो सो गिरिं विलिगिज्यण सङ्घदरिणं संरोहिणं च ओसिंहें गहाय आगतो, ताहें सङ्घदरिणं पाप कि अक्छित्रों संरोहणीए पडणावितो, ताहें तरस साहुस्स पुरतो अक्छिराणि लिह्ह—जहाऽहं वियरणीणाम वेज्ञो पुबभवे बारवईए आसि, तेहिवि सो सुयपुबो, ताहे सो साहू धम्मं कहेह, ततो सो भत्ं पच्चक्छाइ, पेच्छइ तं सरीरगमप्पणो तं च साहुं, ताहे आगंतूण साहुस्स देवाहिं दाएइ, भणइ य—तुम्ह पसाएण देविड्डी रुद्धा, ततो तेण सो साह्र साहि५तो तेर्सि साह्रणं सगासे, ते युच्छंति किहमागतो सि?, ताहे साहइ, एवं तस्म वानरस्स सम्मत्तसामा-इयसुयसामाइयचरिताचरित्तमामाइयाण अणुकंपाए लाभो, इहरा निरयपाउग्गाणि कम्माणि करेत्ता निरयं गतो होंतो, अकामनिज्ञराए वसंतपुरे नयरे एगा इब्भवहुगा नदीएणहाइ, अन्नो य तरुणो तं दहूण भणइ-सुण्हायं ते पुच्छइ एस नदी सोऽनुकम्पाकारित्वेन भगवदरिष्ठनेमिकथिततया वाऽतिप्रसिद्धो वानरयूथपतिः कान्तारे सुविहितस्य-सुसाधोरनुक-म्पया परमभक्त्यपरपर्यायया भास्वरवरबोंदिधरो देवो वैमानिको जातः। सहस्सारं देवलोगं गतो य ओहि पर्डजङ् जाव सो वानरज्ञहवई कंतारे सुविहियाणुकंपाए। भाखुरवरवॉदिधरो देवो वेमाणिओ जाओ ॥ ८४७॥ ||ततो चुयस्त चारित्तसामाइयं भविस्सइ भविस्सइ सिद्धी य ॥

च तीष, भणिओ सो अणाष-नास छहुं सहायकिकां करेजासु, पच्छा इयरी गंतूण भत्तारं भणइ-घम्मो पत्थं, असी-गवणियं जासो, गयाणि, सुत्ताणि य, जाहे सो सुत्थं सुत्तो ताहे चडुवित्ता भणति-तुष्झ एयं कुलाणुरूवं ! जं मम पंचमीदिवसे पुणरिव पद्वविया पत्रेसजाणणानिमित्तं, ताहे सलजाए आहणिष्ठणं असोगवणियाछिड्डियाए निच्छ्ढा, सा असोगवणियाए सत्ताणि, ससुरेण दिहाणि, तेण नायं जहा न मम पुत्तोत्ति, पच्छा से पायाओ णेडरं गहियं, चेइयं पायातो ससुरो नेडरं गेण्हर, सो भण ह-सुयाहि पभाष लभिहिसि, थेरेण सिर्ड, सो रुड्डो भणति-विवरीओ सि थेरा!, सो अागया साहड्-जहा नामंपि न सहड्, आहांणेत्ता अवदारेण घाडिया, तेण णाओ पवेसो, तेणेव अवदारेण सो अतिगतो, ? करस वा ?, ताणि भणंति-अमुगरस सुण्हा, ताहे सो चिंतेइ-केण डवाएण तीए समं संपत्रोगो हवेजा ?, ताहे एगा चरिगा मिक्खद्वाए सबस्थ अडंती दिद्वा अवलोइ्या, चिंतियं-कुसुंभसद्द्यप्रमं तनुसुखं पटं प्रावृता, नवागुरुविले-वारं वा न याणइ, चितेइ-अन्नपानैहरेद्वालान्, योवनस्थान् विभूषया। वस्यां स्त्रीसुपचारेण, बृद्धान् कर्करासेवया ॥१॥ तीसे विइज्जगाणि चेडस्वाणि रक्खे पलोएन्ताणि अच्छति, तेण तेसिं पुप्काणि प्रलाणि दिन्नाणि, पुच्छियाणि य-का ततो तं ओळगाइ, सा तुद्दा भणइ-किं करेमि?, अमुगस्त सुण्हं संपादेहि, सा गया तीए सगासं, भणिया य-जहा पना शरदि चन्द्रछेखा इच । यथा हसति मिश्चकी सुङ्खितं विटैबेन्दिता, ध्रुवं सुरतगोचरे चरति गोचरान्वेषिणी ॥ १ ॥ अमुगो एवंगुणजाइओ ते पुच्छइ, तीए रुट्डाए पत्तुहुगाणि धोबंतीए मसिलित्तेण हत्थेण पट्टीए आहया, पंचंगुलीतो जायातो, बारेण य निच्छूटा, सा आगया साहड्-नामंपि न सहड्, तेण नायं जहा कालपंचमीए अहं हक्कारितो, ताहे

काऊण अंतरा अवगूहिता, ततो सा तत्थ गंतूण जक्खं भणइ—जो मम मायापिईहिं दिणिण्छतो तं च पिसायं मोनूण जइ अण्णं जाणामि तो मे तुमं जाणसित्ति भणंती झडत्ति अंतरेण वोलीणा, जक्खो विलक्खो चिंतेइ—पेच्छ केरिसं जायं १, अहयंपि वंचितोऽणाए, निध्य सितित्तणं धुत्तीए, होगेण डिक्निडिक्हयहो कतो सुद्धा सुद्धा एसित थेरो सबेण होगेण हीहि-तो, तस्स ताए अद्धितीए निद्दा नद्दा, एयं रण्णा परंपरएण सुयं जहा थेरो न सुयइ, ततो हक्कारेऊण अंतेउरपालओ कतो, अभिसेक च हत्थिरयणं रण्णो वासघरस्स हेट्टा बद्धं अच्छइ, देवी य हत्थिमेंठे आसत्तिया, नवरं रात्ते हत्थिणा हत्थो अंतेडरपालओ संकलाए आह्या, सा भणइ—सो पुरिसो न सुयइ मा रूसह, तं थेरो पेच्छइ, सो चिंतेइ—जइ एयातोवि परिसीतो किंनु तातो अतिमहियातो इति निर्झितो सुत्तो, पभाए सबो लोगो डाइितो, सो न डइंइ, रण्णो सिंइ, राया भणइ—सुवड, सत्तमे पसारितो सा ओयरिया, पुणरवि पभाए पडिविलड्या, एवं वचड् कालो, तंसि दिणे अतिचिरं जायंति हस्थिमेंठेण हस्थि हत्थी कारावितो, सवातो अंतेउरियाओ भणियातो-एयस्स अचणियं करेता उछंडेह, सवाहि उछंडितो, सा नेच्छह्, भण-इ-अहं चीहेमि, ताहे राइणा उप्पलेण आह्या, मुच्छिया किल पडिया, ताहे से उवगयं जहा एसा कारित्ति, भणिया य मत्त-दिवसे डिडितो, रण्णा पुच्छितो, कहियं जहा एगा देवी, न याणामि कयरत्ति, सा एवं चवहरइ, ततो रण्णा भिंडमयो गयमारुहंतीए भिंडमयरस गयरस बीहंतीए। इह मुच्छिय उप्पलाह्या तत्थ न मुच्छिय संकलाह्या॥१॥ जा पिट्टी से निभा-जक्खधर जनखघरं गच्छंती य तेण पुरिसेण भणंड-मए अन्नो दिडो, ताहे विवादे सा भणति-अहं अप्पाणं सीहेमि, एवं करेहि, ताहे णहाया मुचड्, जो कारी सो दोण्हं जंघाणं अंतरेण वोलंततो लग्गइ, अकारी

RKYRKY .

भणिया-एत्थ सरत्थंने अच्छ जाव अहं एयाणि वत्थाणि आभरणाणि य उत्तारेमि, सो गतो, उत्तिन्नो पथावितो, सा भणइ-पुण्णा नदी दीसह कायपेज्ञा, सबं पियाभंडग तुज्झ हत्थे। जहा तुमं पारमतीतुकामो, धुवं तुमं भंड गहाउकामो ॥ १॥ सो भणइ-चिर संधुतो बाऽल्अिसंधुर्एण, मेहेवि तायं धुव अद्भुवेण। जाणप्पि तुज्झ प्रकृतिस्वभावं, अन्नो नरो को तुह वीससेज्ञा १॥ १॥ सा भणइ-किं जाहि १, सो भणइ-जहा एसो मारावितो एवं ममंपि कहंचि मारावेहिसि?। इयरोऽवि िया जाव संकलपहारा दिहा, ताहे रण्णा सा देवी हत्थी मिठो य तिणिणिव छिन्नकंडए विल्ह्याणि, मेंठो भणिओ-एत्थ अप्पतइओ गिरिप्पवायं देहि, हरिथस्स दोहिवि पासेहिं वेलुग्गाहा ठविया, जाव एगो पादो आगासे कतो ताव जणो भण-तिणिण पाया आगासे कया, एगेण पाएण ठिओ, छोगेण अकंदो कतो-िक एयं हस्थिरयणं विणासेह य १, रण्णो चित्तं ओि छे-सुण्णघरं अतिगतो, ते भणंति–वेढिडं अच्छामो, माकोइ पविसड, गोसे घेत्थामो,सोऽवि चोरो छुक्कंतो, किहवि तीसे फासो बेइतो, सा हुक्का भणइ–को सि तुमं १, सो भणइ–चोरोऽहं, तीष् भणियं–तुमं मम पती होहि जेण एयं साहामो, जहा एस चोरोत्ति, तेण पडिवन्नं, पभाष छोगेण मेठो गहितो, सूछाष भिन्नो, साचोरेण समं बच्चइ जाव अंतरा नदी, सा तेण थले ठितो, ताणि ओयारिता निविसयाणि कयाणि, एगत्थ पर्झतगामे सुण्णघरे ठियाणि । तत्थ य गामेछयपारद्धो चोरो तं तत्य सूलाए विद्धो उद्गं मगाइ, तत्थेगो सही, सो भणइ-जइ नमोक्कारं करिस तो देमि, सो उद्गस्स अट्टाए गतो, इ-कि एस तिरिओ जाणइ ?, एयाणि मारेयबाणि, तहावि राया रोसं न मुयइ, ततो दो पाया आगासे कया, तइयवाराए यं, आद्रं जातमित्यर्यः, भणितो-तरसि नियत्ते ं १, भणइ-जइ अभयं देह, दिन्नं, तेण नियत्ति । अंकुसेण, जहा भमित्त

जाव तीम अपने चेव सो नमोकार करेती कालगती वाणमंतरी जाती, सहोऽवि आरक्षियपुरिसेहिं गहितो, सो देवी आहि पडंजइ, पेच्छइ सरीरगं सह च वद्धं, ताहे सो सिलं विडाबिता मोपह, तं च पेच्छइ देविं सरत्थंबे विडाकं, ताहे से घिणा उप्पन्ना, सियालक्ष्वं विडिविता मंसपेसीए गहियाए दगतीरेण वोलेइ जाव नदीतो मच्छो उच्छक्षिऊण तडे पडितो, ततो सो मंसपेसि मोनूण मच्छरस पहावितो, सो पाणिए पडितो, मंसपेसीवि सेणेण गहिया, ताहे सियालो झायइ, ताए भन्नड्-मंसपेसिं परिच्चजे, मच्छे पत्येसि जंबुया । वुक्कों मंसं च मच्छे च, कलुणं झायसि कोल्हुया । ॥ १ ॥ तेण भण्णड्-पत्तपुरुपडिच्छण्णे, सरत्थंनेण पाउएं। चुक्का पर्ति च जारं च, कलुणं झायसि बंधकी ॥ १ ॥ एवं भणिया विलक्स्बा जाया, ताहे सो सयं रूवं दंसेड् पन्नवेड् य-धुत्ता ! पबयाहि, सा भणड्-पमजेह अवण्णं, ताहे सो राया तज्जिओ, तेण बालतंबैणं-वसंतपुरं नगरं, तत्थ सेडिघरं मारीए उच्छाइयं, तत्थ इंदनांगो नाम दारओ, सो गिलाणो पाणियं मग्गइ, जाव सबाणि मयाणि पेच्छह, बारंपि लोगेण कंटियाए घट्टियं, ताहे सो सुणयछिडुंतेण निग्गंत्रण तंमि नगरे खप्परेण मिक्खं हिंडह, लोगो से देह भूयपुबोत्तिकांडं, एवं सो बहुह। इतो य-एगो सत्थवाहो रायगिहं जाउकामो घोसणं घोसावेह, तेण सुयं, सत्थेण समं पत्थितो, तत्थ तेण सत्ये करो लद्धो, सो जिमितो, न जिण्णो, वितियदिवसे अच्छह, सत्थवाहेण दिहो, चिंचेर न्यणं एस उववासितो, सो य अवत्तिलेगी, विह्यदिवसे हिंडेतस्स सेहिणा बहु निद्धं च दिशं, सो तेण हुवे दिवसे अजिण्णेण अच्छइ, सत्थवाहो जाणइ-एस छडेण खमइ, तर्स महती आस्या जाता, सो तइयदिवसे हिंडन्तो सत्थवाहेण पडिवज्ञा, सकारेण निक्लंता, देवलोगं गया, एवं अकामनिजाराए मेंठस्त २ ॥

गोयमसामिणा भणितो रहो, तुन्हें अणेगाणि पिंडसयाणि आहारेह, अहं एगं पिंडं भुंजामि, अहं चेच एगपिंडितो, मुहुत्तं-तरेण उवसंतो चिंतेइ—न एए मुसं वयंति, किह होजा ?, रुद्धा सुती, होमि अणेगपिंडितो, जहिवसं मम पारणगं तिव्वसं अणेगाणि पिंडसयाणि करेंति, एए पुण अकथकारिअं भुंजंति, सचं भणंति, एवं चिंतेंतेण जाईसंभरिया, पत्तेयबुद्धो जातो, अन्झयणं भासह 'इंदणागेण अरहा बुत्तं' सिद्धो य, एवं बारुतवेण सामाइयं रुद्धं तेण है।। दाणेण जहा-एगाए वच्छ्याठीए पुत्तो, होगेण ओसवे पायसी उवक्स्बिड्या, तत्थासन्नयरे दारगरूवाणि पायसं जेमं-ताणि पासह, ताहे सो मायरं बहुद्द-ममिव पायसं रंघेहि, ताए भणिओ सो-णित्यित्तं, सा अद्धिइंट परुण्णा, ताओ सय-ःसयाओ पुच्छंति, निब्बंधे कहियं, ताहिं अणुकम्पद्याए अण्णाएवि अण्णाएवि आणियं सीरं सािंटे तंदुछा य, ताहे थेरीए पडिच्छड्, ततो लोगो न यांणड्-करस पडिच्छियंति, ताहे लोगेण जाणणानिमित्तं भेरी कया, जो देइ सो ताडेड्, ताहे लोगो पविसड्, एवं बच्चड् कालो, सामी समोसिरितो, ताहे साह संदिसावंता भणिया-मुहुत्तं अच्छह्, अणेसणा, तीम जिमिए अणिया—ओयरह्, गोयमो भणिओ—मम वयणेणं भणिजासि—भो ! अणेगपिंडिया एगपिंडितो ते दहुमिच्छड्, ताहे महो कतो, तांहे सीसं मुंडावेंड, कासायाणि चीवराणि गेण्हड्, ताहें जिह्वसं से पारणयं तिह्वसं छोगो आणेड् भत्ं, एगस्स अच्छावितो, 'लोगोऽघि पणतो, अण्णस्य निमेतैतस्सवि न गेण्हइ, अण्णे भणंति-एसो एगपिडितो, तेण तं अद्दुपयं रुद्धं, सत्यवाहेण भणितो-मा अण्णस्स खणं गेणिहजासि, जाव नगरं गम्मइ ताव अहं देसि, गया नगरं, तेण से णियघरसमीबे सहायितो-कीस कलं नागतो १, तुणिहको अच्छई, जाणइ-जहा छई कएलयं, ताहे से दिण्णं, तेणिव अण्णे दी दिवसे

आर .... ओहिं पडंजाइ, पेच्छाइ सरीरमं सहुं च बद्धं, ताहे सो सिलं विडवित्ता मोप्ट्, तं च पेच्छाइ देविं सरस्थंचे विछक्कं, ताहे से घिणा वप्पन्ना, सियालरूवं विडविता मंसपेसीए गहियाए दगतीरेण वोलेइ जाव नदीतो मच्छो उच्छाछिऊण तदे पडितो, ततो सो मंसपेसिं मोन्तूण मच्छरस पहावितो, सो पाणिए पडितो, मंसपेसीवि सेणेण गहिया, ताहे सियालो झायइ, ताए भन्नइ—मंसपेसिं परिच्चज, मच्छं पत्थेसि जंबुया । । चुक्को मंसं च मच्छं च, कछणं झायसि कोल्हुया । ॥ १ ॥ तेण भण्णाइ—पनपुडपडिच्छण्णे, सरत्यंवेण पाउए।। चुक्का पर्ति च जारं च, कछणं झायसि बंधकी ॥ १ ॥ एवं भणिया विल्वनता जाया, ताहे सो सयं रूवं दंसेइ पन्नवेइ य—धुत्ता । पबयाहि, सा भणइ—पमज्जेह अवण्णं, ताहे सो राया तिज्ञिओ, तेण जांव तंसि अपने चेच सो नमोकार करेतों कालगतों वाणमंतरों जातो, सहोऽवि आरक्षिवयुरिसेहिं गहितो, सो देवो बालतवेणं-वसंतपुरं नगरं, तत्थ सेडिघरं मारीए उच्छाइयं, तत्थ इंदनागी नाम दारओ, सो गिछाणो पाणियं मग्गइ, पडिवन्ना, सकारेण निक्यंता, देवलोगं गया, एवं अकामनिजाराए में उस्त २॥

जाव सवाणि मयाणि पेच्छइ, बारंपि टोगेण कंटियाए घट्टियं, ताहे सो सुणयछिडुतेण निगांतूण तंमि नगरे खप्परेण भिक्तं हिंडइ, टोगो से देइ भूयपुबोत्तिकाउँ, एवं सो बहुइ। इतो य-एगो सत्थवाहो रायगिहं जाउकामो घोसणं घोसावेइ, तेण सुयं, सत्येण समं पत्थितो, तत्थ तेण सत्ये कूरो रुद्धो, सो जिमितो, न जिण्णो, बितियदिवसे अच्छइ, सत्यवाहेण दिट्टो, चिंतेह-नूणं एस उववासितो, सो य अवत्तिलेगी, विद्यदिवसे हिंदितस्स सेट्टिणा बहुं निद्धं च दिन्नं, सो तेण हुवे दिवसे अजिण्णेण अच्छइ, सत्यवाहो जाणइ-एस छडेण खमइ, तर्स महती आस्था जाता, सी तइयदिवसे हिंडन्तो सत्यवाहेण

गियातो मोयगो पणामितो, खायंतो तस्थ रयणं पासइ, छेहचेडएहिं दिई, तेहिं कंचुइयस्स दिण्णं दिवे विने अम्ह पीलियातो देहित्ति, इमावि से भज्जा जिमिए मोदगे भिंदइ, तेण दिडाणि, भणइ—सुंकभएण कयाणि, तेहिं तहेव पवित्यरितो ॥ सेय-णतो गंधहत्थी नदीए तंतुएण गहितो, राया अहण्णो, अभओ भणइ—जलकंतो अस्थि तो छुट्ड, सो य रायडले अड्बहुय-वेड्—चिरनद्वगति पुता!, सुण्हाणं चडण्हं ताणं कहेड्—एस देवरो चिरनद्वतो, तस्स लाइयातो, तत्थिवि बारस विस्माणि अच्छह्, तत्थ्र एक्केक्काए चत्तारि चेडक्बाणि जायाणि, थेरीए भणियं—एत्ताहे निच्छुब्भड, तातो न तरंति धरिडं, ताहे ताहिं संबल्गोयगा कया, अंतो स्यणाण भरिया, चिरं से एयं पाडग्गं होड, ताहे वियडं पाएत्ता ताए चेव देडलियाए ऊसीसए संबलं ठिवता पडिगया, सोऽवि सीयलएणं पवणेणं संबुद्धो पभायं च, सोऽवि सत्थो तिह्वसमागतो, इमाएवि गवेसतो पेसितो, ताहे उड़वित्ता घरं नीतो, भज्जा से संभमेण डिड्या, संबलं गहियं, पविड्डो, अब्भंगादीणि कारह, पुत्तो य से तदा तय पुत्तो यहणे भिन्ने मतो, तीए तस्त द्वं दिन्नं, मा कस्सड् कहेजासि, तीए चिंतियं-मा दबजायं राडले पिबसिहिड् मे अपुत्ताए, ततो रसिं तं सत्यं एइ, जा कंचि अणाहं पवेसीमि, ताहे तं पासइ, पिडवोहित्ता पवेसितो, ताहे घरं नेऊण रो-त्तणतो रयणाणं चिरेण रुब्भइत्तिकाऊण पडहतो निप्केडितो-जो जरुकंतं देइ तरम राया रज्जस्त अद्धं घूयं च देइ, ताहे अपूपिएण दिन्नो, नीतो घदगसगासं, बदगं पगासियं, तंतुओ जाणइ-थलं नीतो, मुक्को, नट्टो, राया चिंतेइ-कतो कंदुयस्स गङ्भिणीए जातो, सो एक्कारस्वरिसो, लेहसालाए आगतो, रोवड्-देहि मे भत्तं मा डबङ्झाएण हम्मिहामित्ति, ततो संबरुथ जलकंतरयणसंपत्ती १, पुच्छड्-कतो एस जलकंतो तुब्झ १, निब्बंधेण सिट्टं-कथपुत्रगपुत्तेण दिन्नो, राया तुहो, कस्स अम्बस्य होहिइ १, रण्णा सदावेऊण कयपुत्रगो धूयाए विवाहावितो, विसओ य से दिन्नो, भोगं भुंजइ, गणियावि आगया, अण्ड-एचिरकालं अहं वेणीयंथेण अच्छिया, सबद्वाणाणि तुमंअद्वाए गवेसावियाणि, एत्थं सि दिट्टोसि ॥ कयपुण्ण-तो अभयं भणइ-एत्थ मम चत्तारि महिलातो सचेडरूवाओ, तं घरं च न याणामि, ताहे चेइयघरं क्यं, छेप्पगजक्तो य कयपुत्रगसरिसो कतो, तस्स अचणिया घोसाविया, दो य दाराणि क्याणि, एगेण पवेसो एगेण निप्केडो, तत्थ अभओ इदाणीं विणाएणं, जहा मगहाविसए गोन्नरगामे पुष्फसालो गाहावती, भदा भारिया, पुत्तो से पुष्फसालसुतो, सो मायापियरं पुच्छड्-को धम्मो १, तेहिं भण्णड्-दो चेव देवयाओ माया पियरो य जीवलोगम्मि । तत्थवि पिया विसिद्धो जस्स वसे वहई माया॥१॥ताहे सो ताण पायमुहधोवणाइं विभासा, देवयाणि व सुस्स्सइ, अन्नया गामभोइओ आगतो, उच्छंगे निवेसंति, एवं तातो नायातों, थेरी अंबाडिया अभएणं, तातोऽवि आणीयातो, पच्छा जहासुहं भोगे भुंजइ सत्त-क्यपुत्रागे य एगत्य बारट्सासे आसणवरगया अच्छंति, ताहे कोमुदी आणत्ता, जहा अज्ज पडिमापवेसोत्ति अच्चिणियं करेह, नयरे य घोसावियं–सबमहिलाहिं सचेडरूवाहिं आगंतवं, ताहे लोगो पड़, तातोऽवि आगयातो, चेडरूवाणि वप्पोत्ति हिवि सहितो । बद्धमाणसामी समोसरितो, कयपुत्रगो सामिं वंदिऊण पुच्छइ अप्पणो संपत्तिं विपत्तिं च, भगवया कहियं पायसदाणं, संवेगेण पबइतो, एवं दाणेण सामाइयं ठच्मइ ४ ॥ ताणि संभंताणि पाहुण्णं करेंति, सी चिंतेइ-एयाणवि एस देवयं, एयं पूष्मि तो धम्मो होहिइ, तस्स सुस्स्या पकया, अन्नया तस्स भोइयर्स अन्नो महली दिद्रो जाव सेणितो राया, तं ओलगिउमारद्धो, सामी समोसड्डो, सेणिओ इड्डीए गंतुण

देसापोक्खियतायसत्ताए तावसो जातो, छडंछडेणं ऑणिक्खितेणं तबोकम्मेणं उड्डं बाहातो पिनिष्झिय र सुराभिमुहमाया-विञ्मंगेण जहा–हाध्यणाउरे नगरे सिवो नाम राया, तस्स धारिणी देवी, सिवभहें नामं पुत्ते, तस्स णं सिवस्स रण्णो अण्णया पुबरतावरत्तकालसमयंसि रज्जधुरं चितेमाणस्स इमे एयारूवे संकप्पे समुपज्जित्था–अत्थि मे पुराकयाणं कम्माणं कछाणे फलवित्तिविसेसे जेणं हिरण्णेणं बह्वामि, एवं रज्जेणं रहेणं घणेणं घन्नेणं जाव पुत्तेहिं बह्वामि, ता किं अहं पुणोऽवि पुत्रं न करेमित्ति कलिऊण वीयदिवसे विपुर्छ भोयणं सबजणजोग्गं कारावियं, लोगो जेमावितो, दाणं च दिण्णं, महयाए इड्डीए सिवभदो पुत्तो रज्जे ठवितो, ततो लोहीलोहकडाहकडुच्छुयं तैवियं तावसभंडयं भिक्खाभायणप्पभिई घडावित्ता तं गहाय करेइ, ततो आयंते चोक्खे दन्मसगन्भकलसहत्थगते उद्गं गेणहइ, ताहे दन्मेहिं बालुयाए य बेदिं रएइ, रइता अर्गिं महि-महाराया सो पत्थाणपित्थयं सिवं रायरिसिं अभिरम्खड, जाणि य तत्थ कड्डाणि मूलाणि जाव हरियाणि अणुजाणडित्मिणि-तत्थ समिहाकड्डा पिक्खवति, महुणा घएण यतंदुलेहिं अगिगिमिम हुणिति, बलिं विस्सदेवं करेड् अतिथि-वंदर, ताहे सो सामीं भणड्-अहंतुन्मे ओलगामि?, सामिणा भणियं-अहं रयहरणपडिग्गहमायाए ओलगिजामि, ताणं वेमाणे जावजीवाए विहरइ, तत्थ पढमछडुपारणदिवसे य आयावणभूमीतो पच्चोरुहइ, ततो नियत्थवक्रछवत्थे जेणेव सए उडचे तेणेवागंतूण तंवियं भायणं गिण्हइ, तत्थ उदगं घेत्तूण पुरत्थिमं दिसं पोक्खेइ, भणति य-पुरत्थिमाए दिसाए सोमो ऊण पुरित्यमं दिसिं पसरइ, ततो कंदाईणि गिण्हइ, दब्मे य समिद्धातो य, ततो सयमुडवमुबगच्छइ, तत्य डबहेवणसंमज्जणं मुणणाए सुबुद्धी, एवं विणएणं सामाइयं उन्मइ ५ ॥

साचक्कवालएणं तवोकम्मेणं सुराभिमुहे आयावेमाणस्स अण्णया कयाइ तयावरणिज्ञाणं कम्माणं लयोवसमेणं विभंगण्णाणं समुष्पण्णं, सो तेण अस्सि लोगे पासइ सत्त दीवे सत्त समुद्दे, तेण परं न याण्ड न पासइ, तते णं से सिवे रायरिसी हृत्यि-णाउरे नयरे लोगग्गे एवमाइक्लइ-एवं लल्ल देवाणुष्पिया!, असिं लोप सत्त दीवा समुद्दा, तेण परं दीवा समुद्दा य नित्य । तेणं कालेणं तेणं समएणं सामी समोसहो, गोयमसामी भिक्लमहमाणे बृहुजण्स अंतिए एयं निसामेइ-असिं लोप सत्त दीवा समुद्दा, तेण परं दीवसमुद्दा नित्यिति, ततो भयवं गोयमे जातसंसए सामि पुच्छइ, सामी सदेवमणु-याए सभाए वागरेइ-गोयमा! जं सिवे रायरिसी भणइ तं मिच्छा, असिं तिरियलोए असंखेजा जंबदीवाह्या दीवा असं-लेजा लवणाइया समुद्दा संठाणतो एगविहाणा वित्यरतो अणेगविहाणा, दुगुणा दुगुणबुहीए, तते णं सा परिसा एयमइं पूर्व स, ततो पच्छा अप्पणा आहारेड, ततो दोचे छट्ठमखमणपारणगे दाहिणं दिसं पोक्तबड्ड, तत्थ जमे नाम महाराया, <sub>सेसं</sub> तं चेव सबं भाणियवं, तचछट्टमखमणपारणगे पच्छिमं दिसं पोक्तबड्ड, तत्थ वरुणे नाम महाराया, सेसं तं चेव, च-बत्थछडुक्समणपारणमे उत्तरं दिसं पोक्खइ, तत्य वैसमणे महाराया, एवं तरस रायरिसिस्स छट्टंछट्टेणं अणिक्षित्तेणं दि-सोचा हहतुहा भयवंतं वंदइ नमंसइ, ततो सहाणं पडिगया, ततो णं बहुजणो अण्णमण्णस्स एवमाइक्खइ-जहा भयवया एवं वागरियं जहा असंखेळा जंबुद्दीवाइया दीवा इचाङ् तमेव भाणियवं, ततो णं से सिवे रायरिसी एयमडं सोचा संकिए सहसंबवणे उजाणे विहरइ, तं गच्छामि णं सामिं वंदामि पज्जुवासामि, एयं णे इहमवे य परभवे य हियताए० भविस्सइ, जाए, विन्धंगनाणं च से खिष्पामेव परिवंडियं, ततो तस्त एवं संकष्पो जातो-समणे खछ भयवं महावीरे सबण्णू सबदरिसी

गरमसंवेगो उत्तरपुरित्यमं दिसीभागमबक्कमिऊणं सबं भंडोवगरणं एडेइ, ततो सचमेव पंचमुट्टियं लोयं करेइ, ततो भय-ताहें सोयणिणयरुपमयाणि थालाणि रइयाणि, तत्य एक्केकं भायणं नासेडमारद्धं, सो य पेच्छइ नासंते जाव से मूलपत्ती-वि णासिडमारद्धा, ताहे तेण गहिया, जत्तियं गहियं तित्तं िठयं, सेसं नद्दं, ततो गतो सिरिघरं जोषड् जाव तीप रित्तयं एवं संकिष्डिण सर्वं भेडोवगरणं गहाय जेणेव भगवं महावीरे तेणेव उवागच्छड्, भयवंतं वंद् नमंसड्, धम्मं सोचा जाय-भूया य जायइ तो संजोगं करिस्सामो, ताहे दिक्खणेण उत्तरस्स धूया वरिया, दित्रा, प्रधंतरे दक्खिणमहुरावाणितो मतो, पुत्तो से तीम ठाणे ठितो, अण्णया सो ण्हाइ, चडिहिसिं चत्तारि सोवन्निया कल्सा ठिवया, ताण बार्हि रिष्या, ताण वाहिं तंविया, ताण वाहिं मिष्टिया, अण्णया ण्हाणविही रइया, ततो तस्स पुरतो पुबाए दिसाए सोवन्निओ कलसो नद्दो, एवं चउदिसिं सपे नद्रा, उष्टियस्स ण्हाणपीढमिव नट्टं, अद्भिती जाया, जाव घरं पविद्रो, ताहे भोयणविही उबद्रविया, च्छिड्, जंपि निहाणपडतं तंपि नहुं, जंपि आभरणं तंपि नत्थि, जेसिंपि बिह्यउतं तेचि भणंति-तुमं न याणामो, जो यतो समीये गंतूण चारितं पडिचजाइ, एकारम अंगाइं पढ़इ, ततो विमुद्धपरिणामस्स केवलनाणं समुप्पण्णं सिद्धो य ६॥ संयोगवियोगतोऽवि लब्भइ, जहा दो महुरातो-दाहिणा उत्तरा य, तरथुत्तरातो वाणितो दिष्विणं गतो, तत्य एगो दासीवग्गो सौऽवि नद्दी, ताहे चिंतेइ-अहो अहं अहन्नो, ततो चिंतेर्-पबयामि, पबर्तो, सामाइयाईणि एक्कारस अंगाणि याणियगो तप्पडिमो, तेण से पाहुण्णं कयं, ताहे निरंतरं ते मित्ता जाया, अम्हं थिरतरा पीती होडित्ति जइ अम्हं पुत्तो ्र, ततो तेण खंडेण हत्थगएण कोडहलेण हिंडड् जड् पैच्छेजामि, विहरंतो उत्तरमहरं गतो,

पुच्छइ–िकह १, ताहे साह कहेड ण्हाणादि, जह न पत्तियिस भोयणपत्तीखंड पैच्छ जाव ढोइयं, झडित छग्गं, पिडणो नामं साहइ, ताहे नायं एस सो जामाउओ, ताहे सो उद्विता अवयासेऊण परुण्णो, पच्छा भणइ–एयं सबं तव तदव- त्यं अच्छइ, एसा ते पुबदिना चेडी, पिडच्छिस णेति, सो भणइ–पुरिसो वा पुबं कामभोगे विष्पजहइ, कामभोगा वा पुरिसं पुबं विष्पजहेति, ताहे सोऽवि संवेगमावन्नो, ममंपि एमेव विष्पजहिस्संतित्ति, पबइतो, तत्य एगेण विष्पञ्जोगेण सा- माइयं रुद्धं, एगेण संजोगेण रुद्धंति ७॥ कुळ गयाणि, ते य कलसा, तहाहि-सो उत्तरमाहुरी वाणितो उवगिजातो अन्नया कयाइ मेजाइ, तस्स मजमाणस्स ते वरं पविद्वो, तत्थ सत्थवाहस्स धूया पेढमजोबणे वदमाणी वीयणयं गहाय अच्छइ, ताहे सो साह तं भोयणमंडं पेच्छइ, सत्थवाहेण भिक्खा नीयाविया, दिण्णेऽवि अच्छइ, ताहे पुच्छइ-किं भयवं! एयं चेहिं पलोबेह १, ताहे सो भणइ, न मम कुल्सा आगया, ततो सो तेहिं चेव मज्जितो, भोयणवेलाए तं सबं भोयणभंडं उविष्ट्यं, सोऽवि साहू भिक्सं अडंतो तं चेडीए पओयणं, एयं भोयणभंडगं पलोएमि, ततो पुच्छइ-कतो ते एयस्स आगमो ?, सो भणइ-अज्ञयपज्ञयागयं, तेण भणियं-सब्भावं साह, तेण भणियं-मम ण्हायंतस्स एवं चेव ण्हाणविही उबद्विया, एवं सबोऽवि जेमणवेलाए भोयण-विही, सिरिघराणिवि भरियाणि दिद्वाणि, अदिद्वपुवा य वाणियगा आणेत्ता देति, ताहे सो भणइ-एयं सबं मम आसि, सो इयाणिं वसणेणं, दो भाउया सगडेण वर्चति, तत्य चक्कवुंडा सगडवद्वाए लोलइ, महलेण भणियं-वर्तेह भंडिं, इय-

रेण बाहिया भंडी, सा सन्नी सुणेइ, ताहे चक्केण छिन्ना, मया, इत्थी य जाया हित्यणडरे नगरे, सो महछतरागो पुर्व मरिता

ययं ! माऊए पुत्तो आणिड्रो हयइ १, हंता हयइ, कहिं पुण १,ताहे भणंति—''यं दृष्टा वद्धेते कोधः, स्नेहश्च परिहीयते । स विज्ञेयो मनुष्येण, एप मे पूर्ववैरिकः ॥ १ ॥ यं दृष्टा वद्धेते स्नेहः, कोधश्च परिहीयते । स विज्ञेयो मनुष्येण, एप मे पूर्व-वान्धवः ॥ २ ॥ " ताहे सो भणड्—भयवं पद्यावेह १, वाढंति, विसज्जितो, पद्यङ्ओ, तेसिं आयरियाण सगासे भायावि सिणे-तीसे पोट्टे आयातो, पुत्तों जातो, इयरोऽवि मतो, तीसे चेव पोट्टे आयातो, जंचेव सो उववण्णो तंचेव सा चिंतेइ-सिरुं य हाविज्ञासि, गञ्भपादणेहिवि न पडड़, एवं सो जातो ताहे दासीए हत्ये दित्रो, छड्डेहि, सो सिष्टिणा दिड्डो निज्ञंतो, तेण जातो, ताहे पियरेण अप्पसागारियं आणेऊण आसंदस्स ओहाडियतो कतो जेमाविज्जइ, तीए कहवि दिद्यो, ततो हत्यं घे-तवस्स नियमस्स संजमस्स य फरुं तो आगमिस्से य काले जणमणनयणाणंदो भवामि, घोरं च तवं करेत्ता देवलोगं गओ, ततो चुतो वसुदेवपुत्तो वासुदेवो जातो, इयरो वलदेवो, एवं गंगदत्तेण वसणेण सामाइयं लज्जं ८॥ धम्मे बुद्धी, अन्नया क्याइ इंदमहे वा अन्नि वा जसवे नगरं गयाणि, जारिसा वारवती, तत्य लोगं पेच्छंति मंडियप-घेनूण अन्नाए दासीए दिन्नो, सो तत्थ संबहुइ, तत्थ महछगस्स नामं रायमिलितो, इयरस्स गंगदत्तो, सो महछो जं जं किंचि रुटभइ तत्तो तस्सवि देइ, माऊए पुण अणिह्रो, जहिं पेच्छइ तहिं केहेण व पत्थरेण वा आहणइ, अन्नया इंदमहो न्ण कद्वितो, चंदणियाए पिक्खतो, ताहे सो रुयइ, पिडणा णहावितो, एत्थंतरे साह्र भिक्खडुमतिगया, सेडिणा पुच्छिया-भ-असवे जहा एगंमि पर्चतियमामे आभीराणि, ताणि साहुण पासे धम्मं सुणंति, ताहे देवलोगं भणंति, एवं तेसिं अत्थि हाणुरागेण पपइतो, ते साह जाया, ईरियाससिया॰, अणिस्सियं तवं करेंति, ताहे सो तत्थ नियाणं करेड्-जड् अस्थि इमस्स

कि सो पचनको अम्हेहि दिट्टो, साह भणिति—न तारिसो देवलोगो, अतो अण्णारिसो अणंतगुणो, ततो ताणि अन्महियजाय-हि विम्ह्याणि पबऱ्याणि, एवं जसवेण सामाङ्यलंभो ९ ॥ • बाहणेण हैं। असे सम्बर्ध सुगंधिविचित्तनेवत्थं, ताणि तं दहूण भणंति-एस देवलोगो जो से तथा साहहिं विन्नों, एत्ताहे जड़ वज्ञामो तो श्री संदरतरं करेमो जेण अम्हेवि देवलोगे उववज्जामो, ताहे ताणि गंतूण साहण साहिति-जो तुन्मेहिं अम्हें कहितो देवलोगो जहा न अन्नण वंदियपुबो, तं च अञ्मत्थियं सको नाऊण चिंतेइ-वरागो अप्पाणं न याणइ, ततो राया महया समुद्एण निमातो, वंदितो सिबिहीए, सको य देवराया एरावणं विल्गो, तस्स अट्ठ मुहे विडबइ, मुहे मुहे अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ अट्ठ पुरुखरिणीतो, एकेकाए पुरुखरिणीए अट्ठ अट्ठ पडमे, पडमे पडमे अट्ठ अट्ठ पत्ते विडबइ, एकेकामि पत्ने अट्ठ अट्ठ वत्ती सहपत्तवद्धाणि दिवाणि नाडगाणि विडबइ, एवं सो सिबिहीए उविगिज्ञमाणो आगतो, ततो एरावणं विल्गाने चेव ति-क्लुत्तो आयाहिणपयाहिणं करेइ, ताहे सो हत्यी अम्पपाएहिं भूमीए ठितो, ताहे तस्स हित्यिस्स दसन्नकूडे पद्यए देवयाए पभावेण पायाणि डिह्याणि, ततो से नामं खायं-गयगगपदगोत्ति, ताहे सो दसन्नमहो चिंतेइ-एरिसा कतो अम्हाणं इट्टी १, य पडिनद्धो, परिसं निध्य अण्णरसित चितेइ, दसन्नकूडे पवए सामी समोसिरितो, ताहे सो चितेइ-तहा कछं अहो कएछतो अणेण धम्मो, अहमवि करेमि, ताहे सो सबं छड्डेऊण पबइतो, एवं इहीए सामाइयं लहइ १०॥ इयाणिं सक्कारेण, एगो धिज्जाइतो तहारूवाणं थेराणं अंतिए धम्मं सोच्चा पद्यतिओ समहिलिओ, उगां पवज्जं 'इहिं'ित, दसन्नपुरे नगरे दसन्नभहो राया, तस्त पंच देवीसयाण अंतेडरं, एवं सो रूवेण जोबणेण बलेण

अम्हाणमक्ख्यनिही, जड़ सिष्वं सिक्खेड़ अम्हेहि य समं हिंडड़ तो देमो, सो तेहिं समं पहिंडितो सिक्खिओ य, ताहे विवा-राया अहे दिही दारियाए, रायाणए य अदंते अण्णेऽवि न देति, साहुसक्काररवो वहति, भणिओ राइणा—छंख । पडणं करेह, तं च किर एवं–वंससिहरे अद्भे कई कएछयं अच्छति, तत्य य दो कीलगा, सो पाउगातो आविधति, तातो य पाउयातो मूले विधियातो, ततो सपाउगो असिखेडगहत्थगतो आगासं उप्पड्ता वंससिहरे कहे आरुहिऊण सत्त करणाई यानालियाए घेरावो, जड् फिडिह तो फिडितो संतो पडितो सतधा खंडिजाइ, तेण तं कयं, रायावि दारियं पलोप्ड, लो-पडणं गेण कलयलो कतो, न य देह, राया न देइत्तिकाउं, चिंतेइ-जइ एस मरइ तो अहं एयं दारियं परिणेमि, भणइ-न दिहें, पुणो करेह, तत्यिव न दिई, तहयंपि वारं क्यं, चउत्थियाए वाराए भणितो-पुणो करेह, रंगो बिरतो, ताहे सो इलापुत्तो नयरमयरोप्परं पीती न ओसरइ, महित्य मणागं घिज्ञाइणीति गद्यमुद्यहइ, मरिज्ञण देवलोगं गयाणि, जहाउयं भुत्तं॥ इ-तो य इलाबद्धे णगरे इलादेवया, तं एगा सत्यवाही पुत्तकामा ओलग्गइ, सो चइऊण पुत्तो से जातो, नामं च से कयं इलापुत्तोति, इयरीयि गब्रोसेण ततो चुया लेखगकुले उप्पन्ना, दोवि जोबणं प्ताणि, अन्नया सा तेण लेखगचेडी दिडा, प्रमथरागेण अञ्झोयवणणो, सा मिर्गाद्धांतीवि न टब्भइ, जित्तएण तुरुति तत्तिएणवि सुवण्गेण, ताणि भणंति-एसा अगिगमे अहु काजण पाड्यातिल्याए खीलगो पवेसियंबो, ततो सत्त करणाई पिन्छमछे दाज्जण तत्थिवि खीलगो पाड-ह्मिसिसं रण्णो पेच्छणयं करेहसि भणितो, वेण्णातडं गयाणि, तत्य राया सअंतेउरो पेच्छह, इलापुत्तो य खेड्डातो राया एतियाहिं महिलाहिं न तित्तो, एयाए वंसमो ठितो चिते इ-धिरख भीगाणं, एस त्याद कारणेण ममं मारिजमिच्छइ, सो य उन्भद्वितो, एगत्थ सिट्टिघरे साहुणो पिडलाभिज्ञमाणे पासइ, सद्यालंकार-अभ्यत्थाने सति सम्यग्दर्शनलामो भवतीति किया, विनीतोऽयमिति साधूनां धम्मेकथनप्रवृत्तः, तथा विणये अंजलि-बिभूसियाहिं इत्यीहिं, साह् य पसंतिचित्तेण पलोएमाणी पेच्छइ, ताहे चिंतेइ-अहो धन्ना निःस्पृहा विषयेषु, अहं सेडि-गहादिरूपे, तथा पराक्रमे कषायजयं मति कियमाणे, साधुसेवनायां च कियमाणायां कथंचित्तक्रियोपळव्यादेः, सम्यग्द-दो वारे विजयाइस गयस्म तिन्नऽचुए अहव ताइं। अइरेगं नरभविअं नाणाजीवाण सबद्धा ॥ १॥ (वि. २७६२) नरज-ोडीपुहुत्तमुक्कोसतो अहियं ॥ शेषयोः देशविरतिसर्वविरतिसामायिकयोरुक्छा स्थितिदेशोना पूर्वकोटी, सप्तमासा-मुतो सयणवग्गं परिचइता आगतो, एत्थवि मे एसा अवत्था, तत्थेव विरागं गथस्स केवलनाणमुष्पण्णं, ताय्वि चेडीए विरागे विभासा, अग्गमहिसीएऽवि, रण्गोऽवि युणरावत्ती वेरमग्परिणामो, एवं ते चत्तारि केवली जाया सिद्धा य ॥ एवं श्नलामो भवतीति क्रियाशेषः, तथा विरताविरतेः-देशविरतेः, विरते:-सर्वविरतेलभिः, कथमिति द्वारं गतम्।तचेत्थं सम्यक्त्वस्य श्रुतस्य च-श्रुतज्ञानस्य च त्रन्धिमङ्गीकृत्य स्थितिः पट्पष्टिः सागरोपमाणि, कथमिति चेत्, उच्यते— सम्मत्तस सुअस्स य छावडी सागरोवमाइं ठिई। सेसाण पुबकोडी देसणा होइ उक्कोसा ॥ ८४९॥ अन्मुडाणे विणए प्रक्षमे साहुसेवणाए य। सम्महंसणलंभो विरयाविरईएं विरहेए॥ ८४८॥ लभ्यं सत् कियन्तं कालं जघन्यत उत्कर्षतश्च भवतीति प्रतिपाद्यन्नाह— सक्नारेणवि सामाइयं ठन्भइ॥ अहवा इमेहिं कारणेहिं ठंभो—

क्त्यसामाथिकं देशविरतिसामाथिकं च प्रतिषद्यमानाः प्रत्येकं लभ्यन्ते, किन्तु देशविरतिसामाथिकप्रतिपन्भयः सम्यक्त्व-प्रतिषत्तारोऽसङ्ख्येयगुणाः प्रतिषत्तव्याः, जष्न्यतस्तूभयेऽपि एको द्वौ वेति, 'सेढीअसङ्खभागो सुए' इति इह संवाति-माताः, इयं भावना-क्षेत्रपल्योपमस्य असङ्ख्येये भागे यावन्तः प्रदेशास्तावन्त एकस्मिन् विवक्षिते समये उत्कर्षतः सम्य-तचतुरमीकृतस्य लोकस्य सप्तरज्जुप्रमाणा एकैकप्रदेशा पङ्किः श्रेणिः, तस्या असङ्ख्येयभागः श्रुते-सामान्यश्रुतेऽक्षरा-त्मके प्रतिपत्तारो, लभ्यन्त इति शेषः, किमुक्तं भवति ?-यथोक्तरूपायाः श्रेणेः खल्यसङ्ख्येयतमे भागे याबन्तो नभःप्रदे-विविधादिभङ्गगृहत्वप्राणातिपातादिनिगृत्तिकपत्वात्, (सर्वविरतिश्रवणपूर्वकं आसत्त्त्यशक्तिमानेन ग्रहणपरिणामात् ग्रह-सम्यक्तवदेशविरताः प्राणिनः सम्यक्तं देशविरतिं च प्रतिपद्यमानाः प्राणिनः पल्यस्य-क्षेत्रपत्योपमस्य असंख्यभाग-शास्तावन्त एकस्मिन् विवक्षिते समये उत्कर्षतः सामान्यश्चतेऽक्षरात्मके सम्यक्त्वमिध्यात्वानुगते प्रतिषद्यमाना भवन्तीति, सम्यक्त्यादिसामायिकानां प्रतिषत्तारः प्राक् प्रतिषत्नाः प्रतिषतिता वा १, तत्र प्रतिषद्यमानकेभ्यः प्राक्र्प्रतिषत्नाः प्रति-चारित्रपरिणामारम्भसमयानन्तरमेव कस्याप्यायुष्कक्षयसम्भवात् , देशविरतिप्रतिपत्तिपरिणामस्त्वान्तमौँह्यतिक एव, द्विवि-थिक्यपोष्टकोना पूर्वकोटीतियावत् , जघन्यतस्त्वाद्यसामायिकत्रयस्य स्थितिरन्तर्मुहूर्त्तं, सर्वविरतिसामायिकस्य एकः समयः, णाच तस्याः ) सर्वजीयापेक्षया तु सर्वाणि सर्वदा ॥ द्वारम् ॥ सम्प्रति कतीति द्वारं, कति-कियन्तो नाम वर्तमानसमये सम्मत्देसविरआ पलिअस्स असंखभागमित्ताओ । सेढीअसंखभागो सुए सहस्सग्गसो विरई ॥ ८५०॥ पतिताथ सम्भयन्तीति तानेच प्रतिपाद्यन्नाह—

जवन्यतस्वेको द्वी वा, 'सहस्सग्गसो विरती' इति सहस्रगो विरतिमधिकृत्य उत्कर्षतः प्रतिपत्तारो, ज्ञेया इत्यप्याहारः, जवन्यतस्वेको द्वी वेति ॥ सम्प्रति प्राक्र्यतिपन्नान् प्रतिपतितांश्च प्रतिपाद्यन्नाह— ्ख्येयगुणाः, तेभ्योऽपि सम्यक्त्यप्रतिपतिता असङ्ख्येयगुणाः, त्रिभ्योऽपि-चरणदेशसम्यक्त्येभ्यः एतानेव चर-पैतो जघन्यतश्चासङ्ख्येयाः, प्राप्यन्ते इति शेषः, किन्तु जघन्यपदादुत्कृष्टपदे विशेषाधिकाः, एते च प्रत्येकं प्रतिपद्यमान-केभ्योऽसङ्ख्येयगुणाः, 'संखेजा य चरित्ते' इति चरित्रे प्राक्प्रतिषन्नाः सङ्ख्येयाः, एतेऽपि स्वस्थाने प्रतिपद्यमानकेभ्यः 'सम्यकत्वदेशायिरताः' सम्यग्ट्ष्यो देशविरताश्च 'प्रतिपन्नाः' प्राक्प्रतिपन्नाः 'सम्प्रति' विवक्षिते वर्तमानसमये उत्क-गुणान् प्राप्य ये प्रतिपतिताः ते अनन्तगुणाः तत्र सम्यग्दछाादिभ्यः प्रतिपद्यमानकेभ्यः, आह् च भाष्यकृत्-'चरणपडिया अणंता तदसंखगुणा य देसविरईतो । संमादसंखगुणिया ततो सुयातो अणंतगुणा ॥१॥" (वि. २७७२) ॥ ्यारूपस्य सामान्येनाक्षरात्मकस्य श्रुतस्य ये पूर्वप्रतिपन्नास्ते सम्प्रति-वर्तमानसमये प्रतरस्यासङ्ख्येयभाग-संस्वेयगुणाः, उक्न-"सद्घाणे सद्घाणे पुबपवन्ना पवज्जमाणेहिं । होंति असंखेज्जगुणा संखेज्जगुणा चरित्तरस ॥ १॥" (वि. े १५ ) 'तीसुवि पर्डिया अणंतर्गुणा' इति पूर्वप्रतिपन्नेभ्यश्च चरणप्रतिपतिता अनन्तगुणाः, तेभ्यो देशविरतिप्रतिपतिता सम्मतद्सिविर्या पिडवन्ना संपर्ड असंखिजा। संखिजा य चिरते तीसुवि पिडआ अणंतगुणा ॥ ८५१॥ नृज्ञा संपड् पयरस्स असंखभागमित्ताओ। सेसा संसारत्या सुअप्रिवङ्यिग हु ते सबे ॥ ८५२॥ मत्र श्रुतवज्जेसामायिकत्रयस्य पूर्वप्रांतेपन्नाः प्रतिपतिताथोकाः, अथ श्रुतस्य तानाह—

्री सान्तरहारं यक्तव्यम्, सकृद्याप्तमपगतं पुनः सम्यक्त्यादि कियता कालेनावाष्यते ?, तत्र श्रुतस्याविशिष्टस्याक्षरात्मकस्या-१ न्तरं जघन्यतोऽन्तर्मेहर्तम्, उत्कर्षतः ग्राह— ु मुस्वारोऽठाक्षणिकः, स चानन्तः कालोऽसङ्ख्यातपुद्गलपरावर्तमानः प्रतिपत्तन्यः, तथाहि—यदा कश्चित् द्वीन्द्रियादिः श्रुतलिंधमान् मृत्या पृथिन्यादिषुत्पद्य तत्रान्तमृह्तं स्थित्वा झिटिति पुनरिष द्वीन्द्रियादिप्तागच्छति तदा स भूयोऽपि पयरं तद्संलभाग सेडीणं। संखाईयाण पएसरासिमाणासु य पवन्ना ॥ १ ॥" ( वि.२७६८ ) श्रुतप्रतिपन्नप्रतिपद्यमानके-र्] मात्राः प्राप्यन्ते, किमुक्तं भवति १-सप्तरज्ञुप्रमाणा श्रेणिः श्रेण्या गुणिता प्रतरं, तस्य प्रतरस्यासङ्ख्येयतमे भागे याः श्रेण-रति तस्योत्कृष्टमन्तरं, यनस्पतिकालश्चासङ्ख्येयपुद्गलपरावत्मान इति, सम्यक्तादिसामाथिकेषु त्रिषु जघन्यतोऽन्तर्मे-भ्यस्तु ये श्रेषाः संतारस्या जीवाः, भाषालन्धिरहिता गृथिन्याद्य इत्यर्थः, ते सर्वेऽपि न्यावहारिकराश्यनुगता भाषालन्धि अत्त-श्रुतस्य सामान्यतोऽक्षरात्मकस्य उत्कृष्टमन्तरं भवति कालोऽनन्त एव, चशब्दस्यावधारणार्थत्वात्, उभयत्राप्य-श्रुतलिधमान् भवतीति तत्यान्तरं जघन्यमन्तर्मेहर्तप्रमाणं, यदा तु द्रीन्द्रियादिः कश्चिन्मतो चनस्पतिषुत्कृष्टं कालं पर्य-हुर्त, सम्यक्त्यादिभ्यश्युतस्य पुनरप्यन्तर्भृहुर्तेन सम्यक्त्वादिप्रतिपत्तिभावात्, बत्कृष्टं त्वाह-'अन्द्रापरियद्दओ य देस्त्पोरे' प्राप्य प्रतिपतितत्वात् श्रुतप्रतिपतिता मन्तच्याः, ते च सम्यक्त्यप्रतिपतितेभ्योऽनन्तगुणाः ॥ गतं कतिद्यारम्, अधुना योऽसङ्ख्येयास्तासु यायन्तो नभःप्रदेशास्तावत्प्रमाणा विवक्षितसमये श्रुतप्रतिपन्ना इति, उक् च-"सा सेढी सेढिगुणा कालमणतं च सुर अद्वापरिअष्टओ च देसूणो। आसायणबहुलाणं उक्षोसं अंतरं होइ॥ ८५३॥

क्रेम्योऽसङ्ख्येयगुणाः, 'संखेजा य चरिते' इति चरित्रे प्राक्प्रतिपन्नाः सङ्ख्येयाः, एतेऽपि स्त्रस्थाने प्रतिपद्यमानकेम्यः अ जबन्यतस्तेको हो वा, 'सहस्सग्गसो विरती' इति सहस्रगो विरतिमधिकृत्य उत्कर्षतः प्रतिपत्तारो, जेया इत्यध्याहारः, अ जबन्यतस्तेको हो वेति ॥ सम्प्रति प्राकृपतिपन्नान् प्रतिपतितांश्च प्रतिपादयन्नाह— र्षतो जघन्यतश्चासङ्ख्येयाः, प्राप्यन्ते इति शेषः, किन्तु जघन्यपदादुत्कृष्टपदे विशेषाधिकाः, एते च प्रत्येकं प्रतिपद्यमान-'सम्यक्त्वदेशाविरताः' सम्यम्हष्यो देशविरताश्च 'प्रतिपन्नाः' प्राक्प्रतिपन्नाः 'सम्प्रति' विवक्षिते वर्तमानसमये उत्क-असङ्ख्येयगुणाः, तेभ्योऽपि सम्यक्त्यप्रतिपतिता असङ्ख्येयगुणाः, त्रिभ्योऽपि—चरणदेश्यसम्यक्तेभ्यः प्तानेव चर-णादिगुणान् प्राप्य ये प्रतिपतिताः ते अनन्तगुणाः तत्र सम्यग्दछागिदिभ्यः प्रतिपद्यमानकेभ्यः, आह् च भाष्यकृत्-''चरणपडिया अणंता तदसंखगुणा य देसविरईतो । संमादसंखगुणिया ततो स्र्यातो अणंतगुणा ॥१॥'' (वि. २७७२) ॥ २११५ ) 'तीस्त्रिवि पिडिया अर्णतम्युणा' इति पूर्वप्रतिपन्नेभ्यश्च चरणप्रतिपतिता अनन्तगुणाः, तेभ्यो देशविरतिप्रतिपतिता मुअपडिनता संपर् पयरस्स असंखभागमित्ताओ। सेसा संसारत्था सुअपरिवर्डिआ हु ते सबे ॥ ८५२॥ सम्मत्रेसविर्या पडिवन्ना संपर्ड असंखिजा। संखिजा य चरित्ते तीसुवि पडिआ अणंतगुणा ॥ ८५१॥ तदेवमत्र शुतवक्षंसामाधिकत्रयस्य पूर्वप्रतिपन्नाः प्रतिपतिताथोकाः, अथ श्रुतस्य तानाह—

सम्यग्मिथ्यारूपस्य सामान्येनाक्षरात्मकस्य श्रुतस्य ये पूर्वप्रतिपन्नास्ते सम्प्रति–वत्तानसमये प्रतरस्यासङ्ख्येयभाग-

अतलिध्यमान् भवतीति तस्यान्तरं जघन्यमन्तर्भुह्नप्रमाणं, यदा तु द्यान्दियापिः कश्चिन्मतो चनस्पतिषुत्कृष्टं कालं पर्य-्रास्, सम्यनत्यादिभयश्यतस्य पुनरप्यन्तभुहुत्तेन सम्यनत्यादिग्रतिपत्तिभावात्, उत्कृष्टं त्वाह-'अद्धापरियद्वओ य देसुणो' मात्राः प्राप्यन्ते, किमुक्तं भवति १-सप्तरज्यमाणा श्रेणिः श्रेण्या गुणिता प्रतरं, तस्य प्रतरस्यासङ्क्येयतमे भागे याः श्रेण-पयरं तद्संलभाग सेढीणं। संसाईयाण पएसरासिमाणासु य पवजा॥ १॥" ( वि.२७६८ ) श्रुतप्रतिपन्नप्रतिपद्यमानके-गान्तरम्। यन्तव्यम्, सफुद्वाप्तमपगतं पुनः सम्यक्त्वादि कियता कालेनावाष्यते १, तत्र अतस्याविशिष्टस्याध्ररात्मकसा-स्रत-शुतस्य सामान्यतोऽध्ररात्मकस्य उत्कृष्टमन्तरं भवति कालोऽनन्त एव, चशब्दस्यावधारणार्थत्वात्, उभयनाप्य-भ्यस्तु से शेषाः संसारस्या जीयाः, भाषाळिधिरहिता गुविच्याद्य इत्सर्यः, ते सर्वेऽपि न्यावहारिकराश्यनुगता भाषाळिचि नुस्वारोऽलाक्षणिकः, स चानन्तः कालोऽसङ्ख्यातपुद्गलपरावत्मानः प्रतिपत्तन्यः, तथाहि-यदा कश्चित् द्वीन्द्रियादिः अतलिधमाान् मृत्वा पृथिन्यादित्त्वय तत्रान्तमुहुत् स्थित्वा शहिति पुनरिष द्वीन्द्रियादिप्वागच्छति तदा स भ्योऽपि टात तस्योत्कष्टमन्तरं, यनस्पतिकाल्यासङ्ख्येयपुद्गलपरावत्मान इति, सम्यनत्वादिसामायिकेषु निषु जघन्यतोऽन्तर्मे-गोऽमार्क्स्येयास्तामु यायन्तो नभःप्रदेशास्तावत्प्रमाणा विवक्षितसमये अतप्रतिपन्ना इति, उक् च-''सा सेढी सेढिगुणा प्राप्य प्रतिपतितत्यात् श्रुतप्रतिपतिता मन्तन्याः, ते च सम्यक्त्यप्रतिपतितेभ्योऽनन्तगुणाः ॥ गतं कतिद्रारम्, अधुना मालमणंतं च खुए अद्धापरिअष्टओ य देसूणो। आसायणबहुलाणं उक्षोसं अंतरं होह ॥ ८५३॥ न्तरं जापन्यतोऽन्तमेहारोम्, उत्करेतः पाह—

कदेशविरतिसामायिकानामुरकपंत आवलिकाया असङ्ख्येयभागवातिनः समयान् यावद्विरहितमेकैको स्नाद्यो वा तेपतारः प्राप्यन्ते, ततः परं त्रयाणामिष प्रतिषत्तेरुपरमाद्वश्यं विरह्कालो भवति, तथा चारित्रे निरन्तरं प्रतिपत्तिका-असङ्ख्येयभागमात्राः समयाः प्रतिपत्तिकालः, किमुक्तं भवति ?-सर्वस्मिन्नापे लोके सम्यक्त्वतामायिकश्चतसा-हिकालस्य प्रतिपक्षभूतत्वात् सूचितो द्रष्टव्यः, ततः सम्प्रति सम्यक्त्वादिप्रतिपत्ति-. उतागारिणां-सम्यक्तवञ्जतदेशविरतिसामाथिकानां नैरन्तयेंण एकैकस्मिन् ह्यादिषु वा प्रतिपद्यमानेषु आव-ं नै समय : क्रान्डमं विर्हः, जघन्यतस्तु सर्वेष्वपि सामाथिकैष्वविरहेण प्रतिपत्तिकालो ह्रौ समयौ॥ इह विर-रहेड़ होड़ वारसमं । विरहेड़ पन्नरसमं विरहिअकालो अहोरनो ॥ ८५५॥ णं आवित्अअसंखभागमिताओ। अड समया चिरिते स्बेसिं जहन्न दो समया ॥ ८५४॥ ो वा सामायिकं प्रतिपद्यन्ते इति ?, तत्राह-

लोके प्रतिपत्तिविरहकाल बत्कर्षतः 'सत्तग'मिति अहोरात्राणां सप्तकमेव, खलुशब्दोऽव-

भवंति उत्कर्पतो, जघन्यतस्त्वेकं भयं, यथा मम्देवीति । गतं भवद्वारम्, अधुना आकर्षद्वारमाह---तिण्ह सहस्सपुद्वतं सयप्पुहुत्तं च होड् विर्धृः । एगम्चे आगरिसा एवड्आ हुंति नायद्या ॥ ८५७ ॥ आकर्षणमाकर्षः, प्रथमतया मुक्तस्य वा ग्रहणमित्यवंः, ते च द्विधा-एकभविका नानाभविकाश्च, तत्र प्रथमत एकभ-उक्नोसेणं वारस अहोरत्ता" इति, 'विरतेः' सर्वविरतेरत्कपंतः प्रतिपत्तिविरहकालः पञ्चद्शकमहोरात्राणां, जघन्यतस्तु धारणार्थः, ततः परमवश्यं काचित्प्रतिपद्यते, जघन्यतस्त्वेकः समयः, विरताविरतेः-देशविरतेरुत्कृष्टः प्रतिपत्तिविरहकालो सम्मत्देसविर्या पिलअस्स असंखभागमित्ताओं। अह भवा उ चिरित्ते अर्णतकालं च सुअसमए॥ ८५३॥ भावना-सम्यक्त्वसामायिकं देशविरतिसामायिकं च प्रत्येकं जघन्यत एकं भवम् उत्कर्पतः क्षेत्रपत्योपमस्यासङ्ख्येयतमे सम्यक्त्ववन्तो देशविरतिमन्तश्च स्वं स्वामायिकं पत्योपमासङ्ख्येयभागमात्रान् भवान् यावत् लभन्ते, इयमत्र भागे यावन्तो नभःप्रदेशास्तावतो भवान् यावदेको जीवः प्रतिपद्यते, नवरं सम्यक्त्वभवासङ्ख्येयकाहेशविरतिभवास-भवः, 'अर्णतकालं च सुयसमाए' इति अनन्तकालम्-अनन्तभवरूपं यावत् श्रुतसमये-सामान्यश्रुतसामायिके प्रतिपन्ना विका उच्यन्ते—'जयाणां' सम्यक्त्यश्चतदेशविरतिसामायिकानामेकभवे सहस्रपृथक्त्यमाकर्षणामुत्कपंतो भवति, विरते:-द्वादशक्तम्-अहोरात्राणि द्वादश, जघन्यतस्तु त्रयः समयाः, उक्तं च चूर्णां-"विरताविरतीए जहत्रेणं तइओ समओ, समयत्रमं॥ द्वारम्॥ साम्प्रतं भवद्वारं वक्तन्यम्, तत्र कियतो भवानेको जीयः किं सामायिकं लभते इति प्रतिपाद्यत्राह— ङ्ख्येयकं लघुतरं द्रष्टव्यमिति, चारित्रे विचार्ये उत्कर्पतो भया-आदानभया अष्टो, ततो नियमतः सिद्ध्यति, जघन्यतस्त्वेको

सर्वविरतेस्त्वेकभवे शतपृथक्त्वमाकषांणामुत्कषेतः, पृथक्त्वमिति द्विप्रभृतेरानवभ्यः, एवमेते उत्कर्षत एकभविका आकर्षा भवन्ति ज्ञातन्याः, जघन्यतस्तु चतुर्णामप्येक एवैकस्मिन् भवे, उकं च चूर्णों—'सुयसामाइयं एगभवे जहन्नेणं एक्कसिं आगरिसेइ, उक्कोसेणं सहस्सपुहुत्तं वारा, एवं संमत्तस्सऽवि देसविरतीए य, सबविरतिं पुण जहन्नेण एक्कसिं उक्कोसेणं सयपु-तिण्ह सहस्समसंखा सहसपुहुतं च होह विरहेए। नाणभवे आगरिसा एवइआ होति नायवा ॥ ८५८॥ जयाणां-सम्यक्त्वश्चतदेशविरतिसामायिकानां नानाभवेष्वाकर्षाणामुत्कर्षतो भवन्त्यसङ्ख्येयानि सहस्राणि, यतस्त्र-पृथक्त्यं नानाभवेष्याकर्षाणामुत्कर्षतो भवति विरतेः-सर्वविरतेः, तत्या हि खल्वेकभवे शतपृथक्त्वमाकर्षाणामुक्तं, भवा-श्वाष्टी, ततः शतपृथक्त्वमष्टभिग्रीणितं सहस्रपृथक्त्वं भवति, एतावन्तो नानाभवेष्वाकर्षा भवन्ति ज्ञातब्याः, अन्ये पठन्ति-विरया पिलयस्सासंखभागमेताओं इति वचनात्, ततः सहस्रपृथक्तं तैगुणितं असङ्ख्येयानि सहस्राणि भवन्ति, सहस्र-सामान्यश्रत-याणामच्येकस्मिन् भवे सहस्रष्ट्यक्त्वमाकषाणामुक्, भवाश्च क्षेत्रपत्योपमासङ्क्येयभागगतनभःप्रदेशतुरुयाः, 'संमत्तदेस-सम्मत्तवरणसहिआ सबं लोगं फुसे निरवसेसं। सत्त य चउदसभागे पंच य सुअदेसविरईए ॥ ८५९ ॥ सम्यक्त्वचरणसहिताः' सम्यक्त्वचरणयुकाः प्राणिन उत्कर्षतः सर्वं लोकं स्पृशंति, किं तहिं व्याप्तिमात्रेण ?, नेत्याह-'दोण्ह सहस्समसंखा' इति, तत्रापि श्रतसामायिकं सम्यक्त्वसामाथिकनान्तरीयकत्वादनुक्तमपि प्रतिपत्तन्यं, स्य त्वसरात्मकस्य नानाभवेष्वाकषो अनन्तगुणाः ॥ गतमाकषेद्वारं, सम्प्रति स्परोद्वारमाह— हुनं वारा" इति । सम्प्रति (तान्) नानाभवगतान् प्रतिपादयति-

तवं पडमो भागो, एवं नेनासृषि पुढ्योसु, एतं अहे नन भागा, उन्हें स्मो भागतिही-रचणाष्पभाग उन्हें नारकातो आरक् जाय सोहम्मो कर्षो एस पटमो भागो, मोहम्मगाणं निमाणाणं उबिर आर्द्धं जाब मणंकुमारमाहिद्या एस बिर्जो, एवं तिथियो सत्तमों 'ति, तत्र सम्यक्षयरणसहितः मह्यमणस्यी अन्यानीपेना यदाऽनुनरमुरेष्विकतामत्या समुरायते नदा ठाकस्य न्द्रकत्प पूप द्वितीयः, माहेन्द्रकत्पिमानानामुपरि यायत् बामछोक्छान्त्कपयन्तसायान् तृतीयः, ततः परो महाशुक्र-जाव वंभटमिटंतमा, पश्यो जाय महायुक्तमहरनारा, पंचनो आण्याई पत्रो कणा, उद्धा मेनेजा, सेसा जान होगंतो विधिः-रत्नप्रभाया उपरितटादारभ्य यावत् साथम्मैः कत्पः एप प्रथमो भागः, सीधर्मकत्पत्योपरितटात् परतो यायन्महे-भावना-इंह लोकअतुईशमागः क्रियते, तद्यथा-सप्त भागा अधः सप्त भागा उपरि, तत्र रत्नप्रभाया उपरितलादारभ्य यायत् तस्या अयोऽयकाशान्तरमेतायत्प्रमाणः प्रथमो भागः, ततः शकेराप्रभाया उपरितलादारभ्य यावद्धसास्या अवकाशान्त-सहसार्पयंन्तअतुयः, ततः परं यायद्च्युतकत् एप प्यमः, ततः प्रां प्रेचयकपर्यन्तः पष्ठः, ततो होकान्तः सप्तमः, डक् निरव्शेषं-प्रतिप्रदेशन्यास्या, समस्तमप्यसङ्ख्यातप्रदेशात्मकं, एते च केवलिसमुद्घातावस्थायां केवलिनः प्रत्येतन्याः, च चूर्णों-"लोगो घडद्तमागे कीरट्, हेट्टा डवारिंपि सत सत चेव, कहं 2, रवणप्पभातो आरटभ जाव से डवासंतरं एयं जघन्यतस्त्वसङ्ख्येयभागं स्पृशन्तीति स्वयमेव द्रष्टच्यम्, एकजीवस्य लोकासङ्ख्येयभागेऽबस्थानात्, तथा 'सत्त य बोह्से लादि अतसामायिकसहिताः सप्त चतुद्शमागान् स्पृश्नित, देशविरत्या सहिताः पञ्च चतुद्शमागान्, इयमत्र रमेतावान् द्वितीयो भागः, एवं शेषास्यपि प्रथिवीपु भावनीयम्, एपोऽयः सप्तभागानां विधिः, उपरितनसप्तभागानाम्य

प्रतिपत्तच्यं, तथाहि-सम्यग्द्दष्टिः श्रुतज्ञानी पूर्वे नरकेषु बद्धायुष्कः षष्ठपृथिन्यां तमःप्रभायामिलिकागत्या समुत्पद्यमानः सप्त चतुईश्रभागान् स्पृशति, 'सक्त पे' त्यत्र चशब्दस्यानुकसमुच्चयार्थत्वाद्धः पञ्च चतुईश्रभागान् श्रुतज्ञानी स्पृशतीति पञ्च चतुईश्रमागान् लोकस्य स्पृशतीति, देशविरतस्वन्युतदेवलोके समुत्पद्यमानः पञ्च लोकस्य चतुईश्रमागान् स्पृशतीति स्पृष्टत्वात्, तत्र च सामान्यश्चतसङ्गावात्, सम्यक्त्वचारित्रे सर्वसिद्धेः स्पृष्टे, तद्नुभवमन्तरेण सिद्धत्वायोगात्, भागैर-प्रतिपत्तन्यम्, अधस्तु देशविरतो 'घण्टलाला' न्यायेनापि परिणाममपरित्यजन्नोत्पद्यते, ततोऽधोभागेषु न चिन्तितः, आह प्रोक्ता, अथ भागस्पर्शना वक्तन्या, किं सामायिकं श्रुतादि कियम्निजीवैः स्पष्टं, प्राप्तपूर्वमिति भावः, इत्येतदुपद्शेयन्नाह— सङ्ख्येयैः स्पृष्टा देशविरतिः, इयमत्र भावना-सर्वेसिद्धानामसङ्ख्येया भागा बुद्धा क्रियंते, तत्रैकमसङ्ख्येयं भागं मुक्त्वा शेषैः सर्वेरप्यसङ्ख्येयैभीगेदेशविरतिः स्पृष्टा, एकेन त्वसङ्ख्येयेन भागेन न स्पृष्टा, यथा मरुदेन्या भगवत्या, उकं च च चूणिकृत्-"देसविरतो हेड्डा न डववजाइ तेण पंच, डवार्र अचुयं जावत्ति भणिय" मिति ॥ तदेवं क्षेत्रमधिकृत्य स्पर्शना सर्वजीवैः सांब्यवहारिकरात्र्यन्तर्गतैः श्रुतं-सामान्येनाक्षरात्मकं श्रुतं स्पृष्टं, द्रान्द्रियादिभावस्य तैः सर्वेरप्यनन्तशः चूणौं-असंखेडोहं भागेहिं देसविरतिं काउं पच्छा चारिनं पडिवज्जिता सिद्धी पत्ता, जे पुण सुद्धाइं चेव सम्मत्तचरित्ताइं फासेऊण मोक्खं गया ते देसविरतिसिद्धाणमसंखेज्ञइभागो" इति॥ गतं स्पर्शनाद्धारम्, इदानीं निरुक्तिद्वारम्, सबजीवेहिं सुअं सम्मचरिताइं सबसिद्धिहिं। भागेहिं असंखिक्रिहिं फासिया देसविरईओ ॥ ८६०॥

सम्यगिति प्रशंसायां, सम्यक्-प्रशस्ता मोक्षाविरोधित्वात् दृष्टिः-द्रशैनम्, अर्थानां जीवादीनामिति गम्यते, सम्यग्-इष्टिः १ तथा मोहनं मोहो-वितयप्रहः न मोहोऽमोहः अवितथप्रहः २ शोधनं शुद्धिः मिथ्यात्वमलापगमात्, तत्त्वार्य-अद्धानरूपं सम्यग्दर्शनं ३ तथा मत्-जिनामिहिनं प्रबचनं तस्य भावो-यथावस्थितं स्वरूपं सझ्।यसास्य द्शेनम्-उपल-विस्मणं विस्तं. मापे क्वमक्तयः, न क्रिक्टिः अधिकतिः, क्रिक्न क्का अधिक्तिविक्ताविक्तिः, क्या मंद्रताः क्रांगिताः, ी परिवास रूपये. असंदूता-अपस्तियका. संयुक्त अ असंदूता अ संकुतासंकृताः मात्रमताम यसिन् मामापिक सत् संदुत् तत्र चत्रविधस्यापि सामायिकस्य कियाकारकमेद्पयांथैः शब्दार्थकथनरूपं निर्वचनं निरुक्तिः, तत्र सम्यक्त्यसामायिक-म्भः सञ्चावद्रशंने ४ बोधनं बोधिः-परमायीवगमः ५ अत्या अत्यिम् तद्भ्यवसायो विषयेषः, न विषयेषः अविषयेषः, तत्वाध्यवसाय इति भायः ६ नया मुशब्दः प्रयंनायां. शोभना इष्टिः मुद्धिः, एवमाशैनि स्क्यक्शंनस्य निरुक्तानि-क्रिया-अक्ष्यर् सन्नी सम्मं साइयं मन्द्र सपन्नयसिशं च । मिमं अंगपविद्वं सत्तायि एए सपडियक्ष्या ॥ ८३२॥ सम्महिडी अमोहो सोही सन्भायदंसणं योही। अविवज्जओ सुदिष्ठिति एवमाई निरुताइं॥ ८६१॥ विर्वाविर्दे मंगुरमसंगुरे पाटगंदिण थेत् । देनिक्देमविर्दे अणुभम्मोदगार्गम्मो आ ॥ ८३३ ॥ ह्यं च पीठिकायामेव ज्यान्यातेति भूषो न ज्यान्यायते ॥ देवाधिरहोनामापिकनिक्तिप्रतिपादनापात— कारकभेदेः पर्यायाः ॥ नम्प्रति अनमामापिकनिर्नाक्ष्माद्य-

बालं च तत् पण्डितं च बालपण्डितं, तथा देशः-स्थूलप्राणातिपातादिः एकदेशो वृक्षच्छेदनादिस्तयोविरितिः-विरमणं यस्यां निवृत्तो सा देशैकदेशविरतिः, तथा गरीयान् साधुधम्मीः, सकलपापनिवृत्त्यात्मकत्वात्, तदपेक्षयाऽणुः-अत्पो धर्मो देश-ति च सामाधिकं, तत्र स्तोकाक्षरं कतिपयाक्षरात्मकत्वात् महार्थं द्वादशाङ्गपिण्डार्थत्वात् ५, 'अणवज्ञं चे'ति अवर्धं-पापं प्राप्तियात्वयासिसिन्नित्यनवर्धं सामाधिकं ६, तथा परि—समन्तात् पापपरित्यागेन ज्ञानं परिज्ञा सामाधिकं ७, तथा परिहर-विरतिरुक्षणः अणुधम्मीः, तथा न गच्छन्तीत्यगा-बृक्षात्तिः कृतमा समन्तात् राजते इत्यागारं-गृहं तत्र स्थितानां धम्मींऽ-| तासंबृतम् , अत्रोत्तरपद्छोपो यथा भीमसेनो भीम इत्यत्र, तथा बाङन्यबहारयोगात् बालं पण्डितन्यबहारयोगात् पण्डितं, सतो मोक्षाध्वनि प्रकृतिः, समाय एव सामायिकं, विनयादेराकृतिगणत्वात् 'विनयादिभ्य' इति स्वार्थिक इकण् प्रत्ययः, एकान्तोप्शान्तगमनमिति भावः १, 'समयिक'मिति सम्यक्शब्दार्थं समित्युपसर्गः, सम्यक् अयः समयः-सम्यग्द्यापूर्वकं वादः सम्यग्वादः, रागादिपरित्यागेन यथावद्वदनमित्यर्थः ३, तथा 'असू क्षेपणे' असनं आसः, क्षेप इत्यर्थः, सम्शब्दः प्रशंसार्थः, शोभनमसनं समासः, संसाराद्वहिर्जीवत्य जीवात् कम्मीणो वा क्षेपणं ४ तथा संक्षेपणं सक्षेपः-स्तोकाक्षरं महार्थ समो-रागद्वेषयोरपान्तराछवर्ती मध्यस्यः, इण् गतौ, अयनं अयो, गमनमित्यर्थः, सप्तस्य अयः समायः-समीभूतस्य जीवेषु प्रवर्तनं, समयोऽस्यासीति 'अतोऽनेकस्वरा'दिति मत्वर्थीय इकप्रत्ययः २, तथा सम्यग्-रागद्वेषपरिहारेण वदनं सामाइअं समइअं सम्मावाओं समास संखेवो । अणवळं च परिज्ञा पचक्ताणे अ ते अइ॥ ८६४॥ गारधम्मेः, मयूरव्यंसकादित्वात् मध्यमपद्लोपी समासः ॥ सम्प्रति सर्वविरतिसामाथिकनिरुक्प्रिदर्शनार्थमाह—

रसिरोरो विहायंतीए रथणीए वेयणाभिभूतो कालगतो, पच्छा सागरचंदो राया जातो, अन्नया सा माइसवर्ति भणड्तेग्वह रज्जं, पुत्ताण ते भवडित्ते, अहं पबयामि, सा नेच्छह, एएण रज्जं आयत्तीते, ततो सो अहजाणिनज्ञाणेस्तु रायं रायलच्छीए दिण्तं पासिरुण चितेह-मए पुताण रज्जं दिज्ञंतं न इच्छियं, तेऽवि एवं सोभंता, इयाणि मारेमि, छिहाणि माराह, सो य राया छुहाछतो, तेण स्यस्स संदेसतो दिन्नो-एतो चेव पुन्नण्हियं पट्टचेज्ञासि, जह विरावेसि, सूएण सीहकेसरतो मोयगो चेडीए हत्ये विस्तज्ञितो, पियदंसणाए दिट्टो, भणइ-पेच्छामि णंति, तीए अप्पतो, पुन्नमणाए विस्म-प्वमन्येऽपि तत्तदर्थघटनात् पर्यायाः सम्भावनीयाः ॥

सम्प्रति मेतार्यकथानकम्—साकेते नगरे चंदवर्डसओ राया, तस्स हुवे पत्तीओ—सुदंसणा य पियदंसणा य, तत्य सुदंस
सम्प्रति मेतार्यकथानकम्—साकेते नगरे चंदवर्डसओ राया, तस्स हुवे पत्तीओ—सुदंसणा य पियदंसणा य, तत्य सुदंस
श्री णाप हुवे पुत्ता—सागरचंदो सिणेचंदो य, पियदंसणाएवि दो पुत्ता—गुणचंदो वालचंदो य, सागरचंदो जुवराया, सुणिचंदस्स

हुन्ने जल्ड्नि, तस्स सेज्ञावाली चितेइ—हुक्खं सामी अंधकारे अच्छिहिति, ताप वीए जामे विज्ञायंते दीवगे तेछं छूढं, सो ताव

श्री जल्ड्नि, तस्स सेज्ञावाली चितेइ—हुक्खं सामी अंधकारे अच्छिहिति, ताप वीए जामे विज्ञायंते दीवगे तेछं छूढं, ततो सुकुमा
हिन्न सेज्ञावाली चितेइ पुणोऽवि तेछं छूढं, ततो ताव जिल्तो जाव तइओ पहरो, पुणोवि तेछं छूढं, ततो सुकुमा-क्री सर्वेषामापे जीवानां, तत एतेन कारणेन भवति समनाः एषः, प्राकृतशैल्या समण इत्यस्यान्यः पर्यायः, अपिः सम्भावने, गंतूण रण्णो समप्पितो, तेऽवि दो कुमारा रायसगासे अच्छेति, तेण चिंतियं-किह अहं एएहिं छुहाइएहिं खाइस्सं ?, तेण

पविद्वो, बड्डेणं सहेणं धम्मलामेड, अंतेडरियातो निम्मयातो हाहाकारं करेंतीतो, सो बडुबडुसहेणं भणड्—िकं एयं साविए ! इति ?, ते निम्मया बाहिं,बारं बंधंति, पच्छा भणंति—नच्चसु, सो पङिग्महं ठवित्ता पणचितो, ते न याणंति बाएउं, ततो एगन्थ गहाय चालिया, जहा सट्टाणे ठिया संधिणो, लोयं कारूण पद्माधिया, रायपुत्तो सम्मं करेड्-मम पित्तिडत्ति, नाया जहा एसा कारित्ति, ताहे अंबाडिया, भणिया य-जहा पावे! तया नेच्छिसि रज्जं दिज्जंतं, इयाणिमहं अक्यपरलोगसं-अमरिसेणं तत्थ गतो, साह्रहिं विस्सामितो, ते य साह्र संभोड्या, तेहिं भिक्खावेळाए भणितो-आणिज्जड, सो भणइ-अहं बलो संसारे छूढी होंतोत्ति, ततो तेसिं रज्जं दाऊण पबइतो ॥ अण्णया संघाडतो साहूण डज्जेणीतो आगतो, सो पुन्छितो — अत्तलाभितो, नवरं ठवणकुलाणि साहह, तेहिं से चेछतो दिन्नो, सो तं पुरोहियघरं दंसिता आगतो, इमोऽवि तत्थेव बाराणि डग्वाडिता गतो, डज्जाणे अच्छइ, राइणो कहियं, तेण मग्गावितो, साहू भणंति-पाहुणतो आगतो, न याणामो, ावेसंतेहिं डज्जाणे दिड़ो, राया आगतो, तेण खामितो, नेच्छइ मोचुं, जइ पबयंति तो मुयामि, ताहे युच्छिया, पडिस्सुयं, पुरोहियसुतो दुगुंछइ, अम्हे एएण कवडेण पवाविया, दोवि मरिक्षण देवलोगं गया, संगारं करेंति, संगारो नाम सङ्गेतः, सुवण्णं पाइया, सज्जा जाया, दासी सदाविया, पुच्छिया भणड्—न केणवि दिद्घो, नवरमेयाणं मायाए परामुद्घो, सा सहाविया, दुहा काऊण तेसिं दोण्हवि सो दिन्नो, ते खाइडमारद्धा, जाव विसवेगा आगंतुं पवता, राइणा संभंतेण वेजा सहाविता; तत्थ निरुवसग्गं १, ते भणंति-निरुवसग्गं, नवरं रायषुत्तो पुरोहियपुत्तो य बाहेति पासंडत्थे साहणो य, ततो सागरचंदमुणी णिति–जुःझामो, दोऽवि एक्कसराए आगया, मम्मेसु आहया, जहा जंताणि तहा खळखळाविया, ततो निसङ्ग हणिरुण

डज्जेणी दित्रा कुमारभोत्तीए ॥ इओ थ—चंडवर्डिसतो राथा माहमासे पडिमं ठितो बासघरे, सागारं करेह, जाब दीवगो जलहित, तरस सेज्ञावाली चिंतेह—दुक्खं सामी अंधकारे अच्छिति, ताप वीप जामे विव्हायंते दीवगे तेछं छूढं, सो तान्र जल्डितो जाव अद्धरत्तो, ताहे पुणोऽवि तेछं छूढं, ततो ताव जलितो जाव तहओ पहरो, पुणोवि तेछं छूढं, ततो सुकुमा-रसरीरो विहायंतीए रयणीए वेयणाभिभूतो कालगतो, पच्छा सागरचंदो राथा जातो, अन्नया सा माइसवित् भणह् सम्प्रति मेतार्थकथानकम्-साकेते नगरे चंदवर्डसओ राया, तरस हुने पत्तीओ-सुदंसणा य पियदंसणा य, तत्थ सुदंस-सर्वेषामपि जीवानां, तत एतेन कारणेन भवति समनाः एपः, प्राकृतशेल्या समण इत्यस्यान्यः पर्यायः, अपिः सम्भावने, णाए दुवे पुत्ता-सागरचंदो सिणिचंदो य, पियदंसणाएवि दो पुत्ता-गुणचंदो वालचंदो य, सागरचंदो जुबराया, सुणिचंदस्स मग्गइ, सो य राया छुहाछुतो, तेण सूयस्स संदेसती दिन्नो-एत्तो चेव पुर्वाण्हयं पद्दवेज्ञासि, जह विरावेमि, सूष्ण सीह-किसरतो मोयगो चेडीए हत्थे विसज्जितो, पियदंसणाए दिट्टो, भणइ-पेच्छामि णंति, तीष अप्पितो, पुबमणाष विसम-नेण्ह रज्जं, पुत्ताण ते भवडात्ते, अहं पवयामि, सा नेच्छड्, एएण रज्जं आयत्तंति, ततो सो अइजाणनिज्जाणेसु रायं रायलच्छीए दिण्तं पासिकण चितेइ-मए पुताण रजं दिजांतं न इच्छियं, तेऽवि एवं सोभंता, इयाणि मारेसि, छिहाणि क्लिया हत्या कया, तेहिं सो विसेण मक्लितो, पच्छा सा भणइ-अहो सुरही मोयगोत्ति, पडिअप्पितो चेडीए, ताए 🏰 गंतूण रण्णो समप्पितो, तेऽवि दो कुमारा रायसगासे अच्छंति, तेण चिंतियं-किह अहं एएहिं छुहाइपृहिं खाइस्सं १, तेण एवमन्येऽपि तत्तद्रथंघटनात् पयांयाः सम्भावनीयाः ॥

पुरोहियसतो हुगुंछड्, अन्हे एएण क्वडेण पषाविवा, दोवि मरिज्ञण देवहोगं गया, संगारं करेंति, संगारो नाम सङ्केतः, बाराणि उग्याडित्ता गतो, डज्ञाणे अन्टड, राड्णो कहियं, तेण मग्गावितो, साहू भणंति–पाहुणतो आगतो, न याणामो, गवेसंतेहिं डज्ञाणे दिहो, राया आगतो, तेण खामितो, नेन्छड़ मोत्तुं, जड़ पबयंति तो मुयामि, ताहे गुच्छिया, पडिस्सुयं, ततो एगस्य गहाय चालिया, जहा सट्टाणे ठिया संघिणो, लोयं काज्ञण पद्मानिया, रायपुत्तो सम्मं करेड्-मम पित्तिडत्ति, बलो संसारे छूढो होंतोति, ततो तेसिं रजं दाज्जण पबइतो ॥ अण्णया संघाडतो साहूण डज्जेणीतो आगतो, सी पुन्छितो-अमरिसेणं तत्थ गतो, साहृ डिं विस्सामितो, ते य साहू संभोड्या, तेहिं भिक्खावेलाए भणितो—आणिज्जड, सो भणड्-अहं पविद्वो, बड्डेणं सद्देणं धम्मलामेड, अंतेडरियातो निग्गयातो हाहाकारं करेंतीतो, सो बड्डबड्डसद्देणं भणइ-किं एयं साबिए! इति?, ते निग्गया बाहिं,बारं बंधंति, पच्छा भणंति-नचसु, सो पडिग्गहं ठवित्ता पणचितो, ते न याणंति बाएउं, अत्तलामितो, नवरं ठवणकुलाणि माहह, तेहिं से चेछतो दिन्नो, सो तं पुरोहियघरं दंसित्ता आगतो, इमोऽवि तत्थेव नाया जहा एसा कारित्ति, ताहे अंबाडिया, भणिया य-जहा पावे।तया नेच्छसि रज्जं दिज्जंतं, इयाणिमहं अकयपरलेगिसं-भणंति–जुःझामो, दोऽवि एक्त्सराए आगया, मम्मेसु आह्या, जहा जंताणि तहा खळखळाविया, ततो निसद्वे हणिऊण दुहा काऊण तेसिं दोण्हांच सो दिन्नो, ते खाइउमारद्धा, जाव विसवेगा आगंतुं पवता, राइणा संभंतेण वेजा सहायिता, सुवण्णं पाइया, संज्ञा जाया, दासी सद्दाविया, पुच्छिया भणइ-न केणवि दिद्दो, नवरमेयाणं मायाए परामुद्दो, सा सद्दाविया, तस्थ निरुवसग्गे ?, ते भणंति-निरुवसग्गं, नवरं रायपुत्तो पुरोहियपुत्तो य बाहेति पासंडत्ये साहुणो य, ततो सागरचंदमुणी

तासि पीई घणा जाया, ताहे तीसे सेट्डिणीए घरस्स समोसिया ठिया, समोसिया नाम पातिवेसनी, सा य सेट्डिणी निंदू, ततो मेदीए रहस्सियं चेव पुत्तो दिन्नो, सेट्डिणीए ध्या मया जाया, सा मेईए गहिया, पच्छा सा सेट्डिणी तं दारगं मेईए पाएसु पाडेइ–तुञ्झ पभावेण जीवडत्ति, तेण से नामं क्यं मेयज्जोत्ति, संबह्तितो, कलातो गहियातो, संबोहिज्जंतो देवेण न य जो पहमं चवइ तेण सो संबोहियबो, पुरोहियसुतो चइऊण तीए हुगुंछाए रायगिहे मेईए पोटे आगतो, तीसे सेडिणी वर्य-सिया, सा एसा मंसं विक्लिणइ, तीए भण्णइ-मा अण्णत्थ हिंडाहि, अहं सबं किणासि, एवं दिवसे दिवसे आणेड़, एवं किह इयाणिं?, सो भणति-महंतो अवन्नो जातो, तो एत्तो मीएहि, तो कंचि कालं अच्छामि, (केत्तियं?, वारस विस्साणि, तो भणइ-किं करेमि ?, भणति-रण्णो धूयं दवानेहि, तओ) सवातो किरियातो ओहाडियातो भविस्संति, ताहे से छगलतो दिन्नो, सो रयणाणि वोसिरइ, तेण रयणाणं थालं भरियं, तेण पिया भणितो-रण्णो धूयं बरेह, रयणाणं थालं भरिता गतो, किं मग्गति ?, धूयं, निच्छ्हो, एवं दिवसे दिवसे थालं रयणाणं भरिकण गच्छइ, राया गेण्हइ, अभञो भणइ-कत्तो सिंड, ततो रुट्टो देवाणुभावेणं गंतुं सिवियातो पाडितो, भणितो-तुमं असरिसीतो परिणेसि, खड्डाए छ्रढो, ताहे देवो भणति-मारद्धो, जइ मम धूया जीवन्ती तीसेवि अज्ञविवाहो कतो होंतो, भतं च मेयाण कथं होन्तं, ताहे ताए मेइए जहावतं रयणाणि ?, सो भणइ-छगछतो हदइ, अभओ भणइ-अम्हं दिजाउ, आणीतो, मडगंधाणि वोसिरइ, अभतो चिंतइ-देवा-सबुज्झह, ताहे अट्टण्हं इन्भक्तन्नाणं एगदिवसेणं पाणिं गाहितो, सिवियाए नगरं हिंडह, देवोऽवि मेयं अणुपविद्यो रोविड-वंदतो जाइ, रहममं करेह, सो कतो, णुभावो एसो, किंतु परिक्लिज्ज, ततो भणितो-राया दुक्तं वेभारपवयं सामिं

कुंचगो दारुं फोडेन्तेण सिलिकाए आहतो गल्ए, तेण ते जवा वंता, लोगो भणड्-पाच ! एते ते जवा, सोवि भयवं तं वेयणं अहियासंतो कालगतो सिद्धो य, लोगो आगतो, दिड्डो मेयज्जो, रण्णो कहियं, वज्झाणि आणताणि, घरं चइता पबड्याणि भणंति–सावग ! धम्मेण वहाहि, मुक्काणि, भणड्-जङ् उप्पबयह तो ते कबछीए कहेमि, एवं समइयं अप्पगे परे एन, तुशब्द एन-आगतो, न पेच्छइ, रण्णो य चेइयच्चिणयाए वेला हुक्कइ, अज्ज अहु खंडाणि कीरामित्ति, साहुं संकति, पुच्छइ, तुण्हिको अच्छइ, ताहे सीसावेहेण वंधइ, भणितो य–साह केण गहिता?, ताहे तहा आवेहितो जहा भूमीए अच्छीणि पडियाणि, ते दाहामों, आणीतों, वेलाए णहाविओं, दिण्णा धूया, कतो विवाहों य सिवियाए हिंडेतेण, तातोऽवि से अण्णातों आ-तीयातो, एवं भोगे भुंजइ, वारस वरिसाणि, पच्छा बोहितो, महिलाहिबि वारस वरिसाणि मग्गियाणि, दिन्नाणि, चडबी-साए वासेहिं सवाणिवि पबइयाणि, नवपुबी जातो, एकछविहारपडिमं पडिवन्नो, तत्थेव रायगिहे हिंडइ, सुवण्णकार-गेहं साहू अतिगतो, तस्स एगाए वायाए भिक्ला निनीणिया, ततो सो मन्झे गतो, ते य जवा कोंचगेण गिलिया, सो य अज्ञावि दीसइ, भणितो-पागारं सोवण्णं करेह, कतो, पुणोऽवि भणितो, जङ् समुह्माणेसि, तत्थ ण्हातो सुद्धो होहिसि तो गिहमइगतो, सो य सीणेयस्स सोवणिणयाणं जवाणं अद्रसयं करेड्, चेड्यचणियाए, ते परिवाडीए कारेड्, तिसंझं, तस्स जो कुंचगावराहे पाणिद्या कुंचगं तु नाइक्ले। जीवियमणुपेहंतं मेअज्ञरिसिं नमंसामि॥ ८६९॥ विभक्तिषे आपैत्वात्, क्रींब्रकं नाचष्टे । कायवं ॥ तथा च कथानकार्थे देशप्रतिपादनार्थमाह—

्र काराथों भिन्नक्रमञ्ज, अपितु स्वप्राणत्यागं ब्यवसिता, तमनुकम्पया जीवितमात्मनोऽनपेक्षमाणं मेतायीर्षं नमस्यामि ॥ कि किप्केडिआणि दुन्निवि सीसावेहेण जस्स अच्छीिण । न य संजमाओं चलिओ मेअज्ञो संदर्गिरि व ॥ ८७० ॥ कि तिःस्केटिते-निष्कासिते भूमौ पातिते इति, अत्र द्वे अपि शीपांवेहन-शिरोवन्धनेन यस्याक्षिणी, स एवमपि कद्ध्येमानो- १ ऽनुकम्पया न च-तैव चशुब्दस्यावधारणार्थत्वात्, संयमाद्याहितो मेतायों मंदरगिरिवत् स्वस्थानाट् वातादिभिरतसं मेतायीं १ ऽनुकम्पया न च-तैव चशुब्दस्यावधारणार्थितात्, संयमाद्याहितो, मो य पद्यतो, सो य दत्तो द्वायस्ता पाया, तथ्य अद्ग नाम १ विज्ञाहणी, पुत्तो से दत्तो, मामगो से दत्तस्य अज्ञकालगो, सो य पद्यतो, सो य दत्तो द्वायस्ता मामगो से वत्तस्य अज्ञकालगो, सो य पद्यतो, सो य दत्तो द्वायस्ता मज्ञप्या तंमामगं १ विज्ञाहणी, प्रहाणदंदो जातो, कुल्युत्तप भिंदित्ता राया धाहितो, सो राया जातो, जण्णा अणेण सुवह जड्डा, अण्णया तंमामगं १ विज्ञह, नुद्दो मणाद्व-क्षित्र भणाद्व-क्षित्र प्रविद्य स्वायस्ति भणाद्व विव्यक्षेत्र भणाद्व विव्यक्षेत्र स्वयः स्वयस्ति स्वणगद्वेत्र स्वयः विव्यक्षेत्र स्वयः विव्यक्षेत्य स्वयः विव्यक्षेत्र स पुच्छइ, नरगाणं पंथं पुच्छसि १, अधम्मफलं कहेइ, पुणोऽवि पुच्छइ, असुभाणं कम्माणं उद्ये पुच्छसि १, तंपि परि-कहेइ, पुणोऽवि पुच्छइ, नरगाणं उद्ये पुच्छसि १, तंपि परि-कहेइ, पुणोऽवि पुच्छइ, ताहे भणइ—नरया फलं जण्णाणं, रुट्टो भणइ—को पच्चतो १, आयरितो भणइ—जहा तुमं सत्तमे दिवसे सुणगकुंभीए पच्चिहिसि, एत्थऽवि को पच्चतो १, जहा तुमं सत्तमे दिवसे सन्ना मुहे गमिस्सइ, रुट्टो भणइ—तुज्झ को मच् १, भणइ—अहं सुइरं कालं पह्नां काउं देवलोगं गच्छिस्तामि, रुट्टो भणइ—रुभह, ते दंडा निविण्णा, तेहिं सो चेव निःस्फेटिते-निष्कासिते भूमौ पातिते इति, अत्र द्वे अपि शीषविदेन-शिरोबन्धनेन यस्याक्षिणी, स एवमपि कदध्यमानो-

होज्जा ?, मतो, देयटोगे उपयत्नी, साचि तिणिणेवेदेण पबह्या, अणालोइय चिव कालं काऊण देवलोगे उपवन्ना, ततो सो पह्जण रायिगेहे नगरे यणसत्ययाहो, पंच से पुत्ता, तस्स चिलाइया चेडी, तीसे पुत्तो उपवन्नो, नामं च से कयं चिलाइ-गोसि, इयरीति तत्तेय यणस्स पंचण्हं पुत्ताणमुयरि दारिया जाया, सुसमा से नामं कयं, सो य चिलागो तीष बाल-दलेण पुच्छिओ जो जन्नफलं कालओं तुरमणीए। सम्मयाइ आहिएणं सम्मं बुइअं भयंतेणं॥ ८७१॥ दक्ते यिग्जातिनुपतिना यः कालको मुनिः पृष्टो यज्ञफलं तुरमिण्यां नगयाँ, तेन भदंतेन-परमकत्याणयोगिना सम-औहाडेंड, रायाचि सत्तमे दिवसे आसचडगरेण नीड़, जामि तं समणगं मारेमि, जाव अण्णेणं आसिक्सोरेणं सह पुप्केहिं उक्किविया क्षेरण सन्ना, पादो भूमीए आहतो, ताहे तेण सन्ना मुहमतिगया, तेण णायं—जहा मारिज्जामि, ततो दंडाण अणापुच्छाए नियत्तिसमारद्धो, ते दंडा जाणंति—नूणं रहस्सं भिन्नं, जाव घरं पविसइ ताव गेण्हामो, गहितो, इयरो राया आणीतो, तेण कुंभीए सुणए तं च छुभित्ता दारं दिनं, हेट्टा अग्गी पज्जालितो, ते सुणया ताविज्ञंता खंडखंडेहिं चोइयस्त उयागयं, दुगुछं न मुंचति, सन्नायगा य से उवसंता, आगारी से नेहं न छडुह, कम्मणं दिन्नं, कहं में बसे तया आहितेन-मध्यस्यतया गृहीतेन इहलोकभयमनपेक्ष सम्यक् उक्, मा भूद्रचनाद्धिकरणप्रवृत्तिः ॥ द्वारम् ॥ समा-एगो थिज्ञाइतो पंडियमाणी, मासणं खिंसइ, सो वाए पइन्नाए उग्गाहिऊण पराजिणित्ता पद्मावितो, पच्छा देवयाए छिदंति, एवं सम्मावातो कायबो जहा काल्मजेणं ॥ तथा चामुमेवार्थमभिधित्सुराह— सद्वारमिदार्नी, तत्र कथानकम्—

परिज्ञाणिऊण् जीवे अज्ञीवे जाणणापरिवाए । सावज्जजोगक्तरणं परिजाणइ सो इलापुत्तो ॥ ८७८ ॥ परिज्ञाय जीवान् अजीवांश्च 'जाणणापरिण्णाए'त्ति ज्ञपरिज्ञया सावद्ययोगकरणं पडिजाणइसो इलापुत्तो, सावद्ययोग-कियां परिजाणइत्ति प्रत्यास्यानपरिज्ञया परिजानाति स इलापुत्रः ॥ गतं परिज्ञानद्वारम् , इदानीं प्रत्यास्यानद्वारम् , तत्र कथानकम्–तेतलिपुरं नगरं, कणगरहो राया, पडमायती देवी, राया भोगलोलो जाएजाए पुत्ते वियंगेइ, तेतलिसुतो अमचो रगं कहवि कुमारं संरक्तामो, सो तय मम य भिक्लाभायणं भविस्सति, मम उद्रे पुत्तो एयं रहस्सगयं सारवेमो, संपत्तीए गिडिला देवी य समं चेव पस्या, पोहिलाए दारिया देवीए दिला, देवीए कुमारो पोहिलाए, सो संबद्धइ, कलातो य कलादो, तेण मूसियारो सेडी तस्स धूया पोट्टिला आगासतले दिडा, मगिगया लद्धिया, अमचो पडमावती य परोप्पर भणिति-अत्वा-आकण्ये आकुट्टनमाङ्गिट्टः-छेदनं, हिंसेत्यर्थः, न आकुट्टिरनाकुट्टिः तां सर्वेकालिकीमाकण्ये 'अणमीतः' अणवणेति दण्डकधातुः, अणिते–गच्छति तासु तासु योनिषु जीयोऽनेनेति अणं–पापं तद्गीतः वर्जियित्वा अणगं तु,परित्यज्य सावद्ययोगमि-यथैः, वर्जनीयो वर्षेः अणस्य वर्षेः अणवर्षेः तस्रावस्तता तां अणवर्षेतासुपगतः–प्राप्तः, साधुः संवृत्त इति भावः, धम्मेरु-कुट्टी नित्य ?, तो अडविं जाह, ते भणिति-अम्हं जावजीवं अणाकुट्टी, सो संभंतो चिंतिउमारद्धो, साह्रवि गया, जाई चेनामानगारः॥गतमनबद्यद्वारम्, सम्प्रति परिज्ञानद्वारम्, तत्र कथानकमिलापुत्रस्य, तच प्रागेवाभिहितमिति गाथोच्यते— सोजण अणाउद्धि अणभीओं बिज्ञिजण अणगं तु। अणवज्ञयं उवगओं घम्मरुई नाम अणगारो ॥ ८७७ ॥ संभरिया, पत्तेयबुद्धो जातो ॥ अमुमेवार्थमभिषित्सुराह—

लणमेतं जाइ तो हत्थी बेगेण आगच्छइ, पुरतो महती पवायखडुा, उभतो बहलंघयारेण अचक्त्वूकासो, मज्झे य सरा पडंति, ताहे तत्थ टितो चिंतेइ-पोट्टिळा जइ मं नित्थारेज्ञात्ति, एवं वयासी-हापोट्टिले ! आउसो पोट्टिले ! कत्तो वयामो ?, राया परम्मुहो ठाइ, मीतो घरमागतो, सोऽवि परियणो नाढाइ, सुहुयरं भीतो, ताहे तालपुडं विसं खाइ, न मरइ, कंको असी खंघे बाहितो, न छिंदइ, उब्बंधइ, रज्जू छिन्ना, पच्छा पाहाणं गलए बंधिता अत्थाहं पाणियं पविसइ, तत्थिवि थाहो जातो, ताहे तणकूडे अगिंग काउं पविद्यो, तत्थिवि न डच्झइ, ततो नगरीतो निष्किडिता अडविं पविसइ, तत्थ जाव इतो, ताए साहरियं, ताव समंततो मगिजाइ, रण्णो कहियं, सह मायाए निम्मतो, खामेता पवेसितो, निक्खमणं, सिवियाए नीणितो, पबइतो य ॥ चूर्णिकारस्त्वेवं कथितवान्—"भीयस्स खछ भो ! पबज्जा ताणं आउरस्स भेसज्जिकच्चिमचाइ आ-वाहणिकिचं, महाजले वहणिक्चं, एवमादी आलावगा, तं दहूण संबुद्धो, भणइ-रायाणं उवसामेहि, मा भणिहिति-रुद्धो पब-आलावमे भणइ, जहा तेतालिणाए, ताहे सा भणइ-भीयस्स भो! खळु पबजा ताणं, आउरस्स भेसजाकिचं, संतस्स जेण अहं पिया होजा, तातो भणीते-न वद्दइ एयं कहेउं, धम्मो कहितो, संवेगमावण्णा पुच्छइ-पवयामि, भणइ-जइ संबोहेसि, ताए पडिस्सुयं, सामज्ञं काउं देवलोगं गया, सो य राया मतो, ताहे पउरस्स दंसेइ कुमारं रहस्सं च सिंदेइ, ताहे सो रज्जे अहिसित्तो, माया कुमारं भणइ-तेयलिसुयस्स सुडु वहेज्जासि, तस्स पहावेण तं राया जातो, तस्स नामं कयं कणगज्झतो, ताहे सबद्घाणेसु अमचो ठावितो, देवो तं बोहेइ, न संबुज्झइ, ताहे रायाणगं विपरिणामेइ, जतो ठाइ ततो गिणहर्, अन्नया पोट्टिटा तेतिलिस्म अणिट्टा जाया, नाममि न गेण्हर्, अन्नया सा पबर्यातो पुच्छर्-अश्थि किंचि जाणह १

बयाई सयमेव डवसंपिक्तिताणं विहरित्तए, ततो जेणेव पमयवणो डजाणो तेणेव डवागम्म असोगवरपायवस्त हेट्ठा सुहनि-सन्ने, तत्य तस्त अणुचितेमाणस्त पुबाधीयाइं चोद्दसपुबाइं सयमेव अभिसमन्नागयाइं, तते णं से सुभेण अब्झवसा-णेणं केवली जाते, अहासंनिहितेहिं देवेहिं महिमा कया, इमीसे कहाए रुद्धट्टे समाणे कणगज्झओं राया मायाए समं वइता इहेव जंबुद्दीवे दीवे भारहे वासे तेति छेपुरे नयरे तेति छेस्स अमचस्स दारए जाते, तं सेयं खछ मम पुबदिद्वाई मह-नाम राया होत्था, थेराणं अंतिए पबइए, सामाइयमाइयाइं चउद्दस पुद्याइं अहिज्जित्ता बहूइं वासाइं सामन्नपरियागं गडणित्ता मासियाए संछेहणाए आलोइयपडिक्कंते समाहिपत्ते कालं किच्चा महासुक्के कप्पे देवत्ताए डववन्ने, तए णं तओ सबद्धीए आगंत्रण लामेह, धम्मं कहेह, सावगे जाते; भयवं केवली अव्झयणं भासइ, एवं तेण पचक्लाणेण समया लावगे दोचंपि तचंपि वहत्ता जामेव दिसिं पाडब्भूया तामेव दिसिं पिडिगया, ततो णं तस्स अणुचिंतेमाणस्स सुभेणं गरिणामेणं जातिस्सरणं समुप्पण्णं, एवं खळु अहं जंबुहीवे महाविदेहे पुक्खळावइविजए पोंडरगिणीए नयरीए महापडमे प्रत्यसानिय द्रम्या जीयाजीयान् पुण्यं पापं च सम्यक् चतुर्दशपूर्वसमरणात् प्रत्याख्याता योगाः सावद्याः तेतिलिसुतेन पचक्खे इव दहुँ जीवाजीवे य पुण्ण-पावं च। पचक्खाया जोगा सावज्ञा तेअसिसुष्णं ॥ ८७९॥ समाप्ता उपोद्यातनियुंसिः ४ क्या, सावद्योगाः प्रलाख्यानपरिज्ञाता इत्यर्थः ॥ अत्र गाथा--

अथ सूत्रसाशिकनिधुक्त्यवसरः, सा च प्राप्तावसराऽपि नौच्यते, यसाद्सति सूत्रे कस्यासाविति, ततः सूत्रानुगमे तां सुत्तं अद्दृष्टि य गुणेहिं उबनेयं ॥ ८८० ॥ तस्याः खिंहबहोपन्यासः १, डच्यते-निर्येक्तिमात्रसामान्यात् । सम्प्रति अणांभिहिय १७ मपय १८ मेव य सभावहीणं १९ वबहियं च २०॥ ८८२॥ नाल २१ जाति २२ च्छाविदोसो २३ समयाविरुद्धं २४ च वयणमेलं २५ च। निस्सार ७ महिय ८ सूणं ९ पुणरुत्तं १० बाह्य ११ मजुत्तं १२ ॥ ८८१ ॥ चिकसूत्रं वा, यच द्रात्रिंशहोषविरहितं तत् सूत्रम्, के ते द्रात्रिंशहोषाः १, उच्यते कमिम १३ वयणिमं १४ विभक्तिभिन्नं १५ च लिंगिमंत्रं १६ च १९ निहेस ३० पयत्य ३१ संधिदोसो ३२ य अत्यावती दोसो २६ य होइ असमासदोसो २७ य ॥ ८८३ ॥ अलिप १ मुन्यायजायां २ निरत्थ ३ मनत्थयं ४ छलं ५ अपपरगंथमहत्यं बत्तीसादोस्तिविर्हिमं जंच। लक्षणजुत्तं अल्पजन्थमहार्थं एए ड सत्तदोसा बतीसं होति नायवा ॥ ८८४ ॥ रप्राप्तः, तत्र सूत्रमुचारणीयं, तच किंभूतमिति रुधणगाथा अल्पग्रन्थं च तत् महार्थं चेति विशेषणसमासः, उनमा २८ रूवगदोसो २ वश्यामः, आह-यचेवं किमिति

र्यक्तम्, आरादेशादिवत् डित्थादिवद्वा ३, पौर्वापर्यायोगाद् असम्बद्धार्थमपार्थकं यथा दश् दाडिमानि षडपूपाः कुण्ड-। मजाजिनं पललिपण्डः त्वर क्षीटिके दिशमुदीचीं स्पर्शनकस्य पिता मतिशीन इत्यादि ४ अर्थविकल्पोपप्त्या बचनविघातः ी बलबान् पिट्टिन्टियं अर्थोदापनं रानें। भुद्धे इति, तत्र यो ज्यात्–दिना न भुद्धे रानें। भुद्धे स पुनरुकमाह १०, १९ व्याहतं नाम यत्र पूर्वेण परं व्याहन्यते, यथा 'कम्मे चास्ति फलं चास्ति, कत्तां नास्ति च कम्मीणा' मिस्रादि १९ अयुक्तम्– वेदवचन ७, अधिकं-वर्णादिमिरभ्यधिकं ८, तैरेव हीनमूनं ९, अथवा हेत्दाहरणाधिकमधिकं, यथा—अनित्यः शब्दः कृतकत्वपयलानन्तरीयकत्वाभ्यां घटपटबित्यादि ८, ताभ्यामेव हीनमूनं, यथा अनित्यः शब्दो घटवत्, अनित्यः शब्दः रुक्तिमन्द्र इन्द्र इति, अयेषुनरुक्तिमन्द्रः शक्त इति, अर्थात्वापन्नस्य स्वश्वदेन पुनर्यचनं यथा-देवदत्तो दिवा न भुद्धे जगत्। आकाशामिव पङ्केन, नासौ पापेन युज्यते ॥ १॥ ६ कछुपं वा द्वहिलं, येन समता पुण्यपापयोरापद्यते, यथा—"एता-वानेव लोकोऽयं, यावानिन्द्रियगोचरः। भद्रे! वृक्षपदं पर्य, यद्वदन्ति बहुश्चताः॥ १॥" इति, निस्सारं-परिफल्गु, यथा अनुपर्गातेक्षमं, यथा-'तेषां कटतटम्बटिगजानां मद्विन्दुभिः। यावतित नदी घोरा, हस्त्यभ्यस्थवाहिनी ॥१॥' इत्यादि १२, कृतकत्वादिति ९, शब्दार्थयोः पुनर्यचनं पीनरुक्त्यमन्यत्रानुबादात्, अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं च, तत्र शब्द्पुन-तत्रालीकं द्विधा-अभूतोस्रावनं भूतनिह्नवश्व, तत्र अभूतोस्रावनं यथा प्रधानं जगतः कारणमित्यादि, भूतनिह्नवो यथा छलं, बाक्छलादि, यथा नवकम्बलो देवदत्त इत्यादि ५, द्रोहस्वभावं द्वहिलं, यथा-'यस बुद्धिनं लिप्येत, हत्वा सर्वभिदं नास्त्यात्मेत्यादि १ उपघातजनकं नत्त्वोपघातजनकं, यथा वेदविहिता हिंसा धम्मांय इत्यादि २ वर्णक्रमनिहेंशवत् 1

न्यथावचनं यथा शीतोऽग्निः मूर्तिमदाकाशमित्यादि १९, व्यवहितं नाम अन्तर्हितं, यत्र प्रकृतमुत्सुज्याप्रकृतं विस्तरतोऽभि-भी थाय पुनः प्रकृतमधिकियते, यथा हेतुकथामधिकृत्य सुप्तिङंतपद्रञ्क्षणप्रपञ्चमर्थशास्त्रं चाभिधाय पुनहेतुवचनं २०, का-१ यदापि सर्वजातीनामपीति बुद्धा इति छन्दोऽनुशासनवचसा सर्वेषां छन्द्सां संकरः स्यात्, परं स एकप्रकरणोक्तानां ज्ञेयः, इमे कमिभन्नं यूत्र यथासङ्ख्यमनुदेशों न क्रियते यथा 'स्पर्शनरसन्धाणचञ्चःश्रोत्राणामथाः स्पर्शरसगन्धवर्णशब्दा' इति १४, विभक्ति[वि]भिन्नं च यत्र विभक्तिज्यत्ययः, यथैष वृक्ष इति वक्तज्ये एष वृक्षमित्याह १५, लिङ्गभिन्नं यत्र लिङ्ग-वा वेशेषिकस्य, प्रधानपुरुषाभ्यधिकं साङ्घ्यस्य, चतुःसत्यातिरिकं शाक्यस्येत्यादि १७ अपदं यत्र पद्ये विधातच्येऽन्य-र् च्छन्दोऽभिधानं, यथा आर्थापादे वैतालीयपादाभिधानं १८°, स्वभावहीनं यहस्तुनः प्रत्यक्षादिप्रसिद्धं स्वभावमतिरिच्या-कदोषः अतीतादिकालन्यत्ययः, यथा रामो वनं प्राविशदिति वक्तन्ये प्रविशतीत्याह २१, यतिदोषः अस्थानविच्छेदः अकरणं वा २२, छविः अलंकारविशेषता तेन शून्यता छविदोषः २३, समयविरुद्धं–स्वसिद्धान्तविरुद्धं, यथा साङ्ख्यस्या-्री वकन्ये स्पर्शरूपशन्दगन्धरसा इति ब्र्यादित्यादि १३, वचनभिन्नं यत्र वचनव्यत्ययो, यथा वृक्षावेतौ पुष्पिता इत्यादि ११, विभक्ति[वि]भिन्नं च यत्र विभक्तिन्यत्ययः, यथैप वृक्ष इति वक्तन्ये एप वृक्षभित्याह १५, लिङ्गभिन्नं यत्र लिङ् मत् कारणे कार्थं सद्देशेषिकस्य इत्यादि २४ वचनमात्रमहेतुकं, यथा विवक्षिते भूपदेशे इदं लोकमध्यमिति २५ अर्थापत्तिदोषो भ्रायादिनिष्टापत्तिर्थेश बाह्मणो न हन्तव्य इत्यर्थादबाह्मणघातापत्तिः २६ असमासदोषो नाम समासव्यत्ययो, यदिवा १ यद्यपि सर्वजातीनामपीति युद्धा इति छन्दोऽनुशासनवन्ता सर्वेषां छन्द्सां संकरः स्थात्, परं स एकप्रकरणोक्तानां होयः, इमे बित्यसः, यथा इपं स्त्रीति वक्तन्ये अयं स्त्रीत्याह १६, अनिभिहितं-स्वसिद्धान्तेऽनुपिद्धं, यथा सप्तमः पदार्थो द्यमं द्रन्यं

तत् इति बाक्यशेपः, द्वात्रिशहोपरहितं यचेति वचनाद्धि तच्छव्दनिहेशो गम्यत एव, तथाऽष्टभिगुणै रुपेतं यत् तछक्ष-णयुक्तमिति वर्तते ॥ ते चाष्टो गुणा इमे— र्थान्तरपरिकल्पनाश्रयणं यथा द्रव्यपर्यायवाचिनां सत्तादीनां द्रव्याद्र्यान्तरपरिकल्पनमुळ्कस्य ३१, सन्धिदोषो-विश्विष्ट-मेरुसमः, बिन्दुः समुद्रोपमः समुद्रो विन्दूपम इत्यादि २८, रूपकदोषो नाम स्वरूपावयवञ्यत्ययो, यथा पर्वते पर्वतरू-पावयवानामनभिधानं समुद्रावयवानां चाभिधानमित्यादि २९, निहेंशदोषो यत्र उहिश्यपदानामेकवाक्यभावो न क्रियते, यथा देवदत्तः स्थाल्यामोदनं पचतीति वक्तन्ये पचतिशब्दानभिधानं ३०, पदार्थदोषो यत्र वस्तुपर्यायवाचिनः पदार्थस्या-हेतुयुकं, अरुङ्गतम्-उपमादिभिरुपेतं, उपनीतम्-उपनयीपसंहृतं, सोपचारम्-अज्याभ्यामं, मितं-नियतवर्णादिपरि-संहितत्वं सन्ध्यभावो वा ३२, एते द्वात्रिशत् सूत्रदोषा भवन्ति ज्ञातन्याः, एभिविधुकं द्वात्रिशदोष्रहितं रुक्षणयुकं सूत्रं वा, यदिवा असमासकरणं राज्ञः पुरुषोऽयमिति २७ उपमादोषो हीनाधिकोपमाभिधानं, यथा मेरुः सर्षेपोपमः, सर्षेपो निहोंपं नाम प्रागुक्तसमस्तदोपरहितं, सारवत्-बहुप्यांयं, सामायिकशब्दवत्, अन्ययव्यतिरेकछक्षणा हेतवसैथुंकं यत्र समासविधो सत्यसमासवचनं, यथा राजपुरुषोऽयमित्यत्र तत्पुरुषे समासे कत्तेच्ये विशेषणसमासकरणं बहुन्नीहिकरणं निहोसं सारवंतं च, हेउजुत्तमलंकियं। उब्णीयं सोवयारं व, मियं महरमेव य ॥ ८८५॥ माणं, मधुरं-अवणमनोहरं ॥ अथवेदं सर्वज्ञभाषितसूत्रत्य्यं —

अप्पक्तससंदिद्धं सारवं विस्सतोमुहं। अत्योभमणवज्ञं च, सुत्तं सबन्नुभासियं॥ ८८६ ॥

होइ कयत्थी बोन्नं सपयन्छेयं सुयं सुयाणुगमो । सुत्तालावगनासो नामादिज्ञासिषिष्धोगं ॥१॥ (बि.१००९) भवति, सारवत्–बहुपर्यायं, प्रतिमुखमनेकार्थाभिधायकं वा, विश्वतोमुखं–अनेकमुखं, प्रतिसूत्रमनुयोगचतुष्टयाभिधानात्, इत्यादिवचनमिव हिंसाभिधायकं, एवंभूतं सुत्रं सर्वज्ञभाषितमिति ॥ ततः सूत्रानुगमात् सपदच्छेदसूत्रोच्चारणरूपात् सूत्रेऽनुगते, किमुक्तं भवति १, अनवद्यमिति निश्चिते सूत्रपद्निक्षेपलक्षणः सूत्रात्यापकन्यासः प्रवत्तेते, तदनन्तरं सूत्रस्पर्शि-अस्तोभकं चवावैहहिकारादिपद्चिष्ठदूषुरणस्तोभकश्च्यं, स्तोभका निपाता इति पूर्ववैयाकरणेषु प्रसिद्धः, अनवद्यम्-अग-अत्पाक्षरं नाम मिताक्षरं, यथा सामायिकसूत्रं, असन्दिग्धं यत् सैन्धवशब्दवत् छवणपटघोटकाद्यनेकार्थसंशयकारि न सुत्ताणुगमो सुत्तालावगकतो य निक्षेवो।सुत्तप्तासियनिङ्खात्ति नया य समगं तु वद्यति ॥ १॥ (वि. २८०१) मुत्तप्तासिय निज्जु निनियोगो से सओ पयत्थादी। पायं सो चिय नेगमनया इमयगोयरो हो हा शा (वि. १०१०) र्धमहिंसाप्रतिपादकं, न 'षर् शतानि नियुज्यन्ते, पशूनां मध्यमेऽहनि। अश्वमेघस्य बचनात्, न्यूनानि पश्चमिन्निमिः॥ १॥' सूत्रानुगमादीनां त्वयं विषयविभागः-सपद्च्छेदं सूत्रमिधाय भवति सूत्रानुगमोऽवसितप्रयोजनः, सूत्रालपकन्यासोऽपि नामादिनिक्षेपमात्रमेवाभिधाय, सूत्रस्पर्शिकनिर्धेकिस्तु पदार्थवियहविचारप्रत्यवस्थानाद्यभिधाय, तच्च प्रत्यवस्थानादि प्रायो आह-यदोवं कमस्ततः किमित्युत्कमेण निक्षेपद्वारे सूत्रालापकन्यासोऽभिहितः ?, उच्यते, निक्षेपसामान्यात्, एवं हि नैगमादिनयमतिषिष्यमतो बस्तुतस्तदन्तभोषिन एव नया इति, न चैतत् स्वमनीषिकाविज्ञम्भितम्, यत आह भाष्यकारः— कनियुक्तिः चरमानुयोगद्वारा विहिता नयाश्च भवन्ति, समकं चैतत्प्रतिसूत्रमनुगच्छति, तथा चाह भाष्यकृत्—सुनं

मप्यस्योपपन्न, तस्य कृतत्वात् , करणे चानवस्थाप्रसङ्घात् , यदिवा कृतं परबुद्धिमान्धप्रदर्शनेन, न खल्वेष सतां न्यायः, ततो गुरुवचनात् यथावधारितं तत्त्वार्थमेव ब्रूमः, सूत्रादिनेमस्कारः, अतस्तमेव प्राग्वारूयाय सूत्रं व्याख्यासाः, स मतिपत्तिलाघवं भवतीत्यलं मसङ्गेन ॥ तदेवं विनेयजनानुमहार्थं नयानुगमादीनां मसङ्गतो विषयविभागः प्रदाशितः, अधुना मध्येऽवसाने च, तत्र आदिमङ्गळार्थं नन्दी ब्याव्याता, मध्यमङ्गळार्थं तीर्थङ्गरादिगुणाभिघायकः 'तित्थयरे भयवंते' इत्यादि-गाथासमूहः, नमस्कारस्त्ववसानमञ्जलार्थ इति, एतचायुक्, शास्त्रस्यापरिसमाप्तत्वेनावसानत्वायोगात्, न चादिमञ्जलत्व-स्त्रादों व्याख्यायमानत्वादवसेया, अन्ये तु व्याचक्षते-मङ्गल्त्वादेवायं स्त्रादौ व्याख्यायते, तथाहि-त्रिविधं मङ्गलं-आदौ प्रकृतं प्रस्तुमः, तत्र प्रकृतमिदं-सूत्रानुगमे सूत्रमुचारणीयम्, तच पञ्जनमस्कारपूर्वकं, तस्याशेषश्चतस्कन्धान्तगंतत्वात्, ततोऽसावेव स्त्रादौ ब्याख्येयः, स्त्रादित्वात्, सर्वसम्मतसामायिकस्त्रादिवचनवत्, स्त्रादिता चास्य निर्धेकिकृता अक्खेच ७ पसिद्धि ८ ममो ९ पओअण १० फलं ११ नमुक्कारो ॥ ८८७॥ वित्पत्याद्यत्योगद्वारानुसारतो न्याख्येय इति नमस्कारनिर्युक्तिप्रसावनीमिमामाह गाथां निर्युक्तिकारः— उप्पत्ती १ निक्लेबो २ पयं ३ पयत्थो ४ परूबणा ५ बत्धु ६।

डरपदनमुत्पादः प्रस्तिकत्पाद इत्यर्थः, सोऽस्य नमस्कारस्य नयानुसारतश्चिन्तनीयः, तथा निक्षेपणं निक्षेपो—न्यासः, स चास्य कार्यः, पद्यतेऽनेनेति पदं, तच्च पञ्चया–नामिकं नैपातिकं औपसर्गिकमाख्यातिकं सिश्चं च, तत्र अश्व इत्यादि नामिकं, च वा ह अह इत्यादि नैपातिकं, म परा इत्यादि औपत्तर्गिकं, पठति भुद्धे इत्याद्यातिकं, संयत इत्यादि मिश्रं, तदस्य

🔌 यथासम्भवं वाच्यं, तथा पदस्यार्थः पदार्थः, स चास्य वाच्यः, तथा किमाद्यनुयोगद्वारेश्च प्रकर्षण रूपणा प्ररूपणा, सा च दुवि-कि हा परूवणेत्यादि विघेया, तथा वसन्त्यस्मिन् गुणा इति वस्तु तत् नमस्कारार्थं वाच्यम्, आक्षेपणमाक्षेपः, आश्बेहत्यर्थः, ्री डत्पन्नश्चासाबनुत्पन्नश्च डत्पन्नानुत्पन्नः ' मयूरुव्यंसकाद्य' इति विशेषणसमासः यथा कृताकृतं भुद्धमभुद्धामित्यादि, १ एवंप्रकारश्च समासः स्वाद्वादिनामेव युक्तिमियन्ति, न शेषस्य एकान्तवादिनः, एकत्रैकदा परस्परविरुद्धधर्मानभ्युपगमात्, कारणं, अथवा येन प्रयुक्तो नमस्कारे प्रवर्तते तत् नमस्कारस्य प्रयोजनमपवर्गांख्यं बक्तब्यं, फलं-नमस्कारिक्यानन्तर-भावि स्वर्गादिक निरूपणीयं, अन्ये तु ब्यत्ययेन प्रयोजनफलयोरथं प्रतिपादयन्ति, नमस्कारः खल्वेभिद्वरिश्चन्तनीयः, प्रवर्तन्ते, ते च नैगमाद्यः सष्ठ, नैगमो द्विमेदः-सर्वसङ्गाही देशसङ्गाही च, तत्र सर्वसङ्गाहिणो नैगमस्य सामान्यमात्रावल-है। सा चास्य कार्या, तथा प्रसिद्धः-तत्परिद्यारक्षा वक्च्या, कमः-अहंदाद्यभिघेयपरिपादी, प्रयोजनम्-अहंदादिकमस्य अथ स्याद्वादिनोऽपि कथमेकत्रैकदा परस्परविरुद्धधर्मास्यास इत्यत आह-'एत्थ नया' इति, अत्र उत्पत्यनुत्पत्तिविषये नयाः म्बित्वात् सामान्यस्य चीत्पादव्ययरहितत्वात् नमस्कारस्यापि च तदन्तगंतत्वादनुत्पन्नो नमस्कारः, शेषाणां देशसङ्गाहिनेग-विशेषत्वादुत्पन्न इति । आह-शेषा देशसङ्गाहिनेगमसङ्गहाद्यः, सङ्गहस्य च विशेषमाहित्वं न विद्यते, ततः कथमुकं शेषा-मप्रमृतीनां उत्पन्नः, शेषा हि विशेषशाहिणः विशेषाश्चोत्पादव्ययशून्यस्य वान्ध्येयादेरिवावस्तुत्वात् , नमस्कारश्चायं विस्विति उप्पन्नाणुष्पन्नो इत्य नयाऽऽइणेगमस्सऽणुपन्नो । सेसाणं उप्पन्नो जङ् कत्तो १ तिबिह्नसामित्ता ॥ ८८८ ॥ 🛠 एष गाथासमुदायार्थः ॥ तत्र 'चथोद्देशं निहेंश' इति न्यायमाश्रित्य प्रथमत उत्पत्तिद्वारनिरूपणार्थमाह—

पनार्यः, अत एवाह-'पढमे नयत्तिए तिविहः' प्रथमे नयत्रिके त्रिविधं, अशुद्धनैगमसद्वहन्यवहाराष्ट्रे विचार्ये समुत्या-नादिकं त्रिवियमपि नमस्कारकारणं, आह-प्रथमे नयत्रिकेऽगुद्धनैगमसज्ञहो कथं त्रिविधं कारणमिच्छतः १, त्रयोः सामा-न्यमात्राबङम्बिरवात्, नैप दोषः, अशुङ्गैगमसङ्ख्योनैयत्रिक्यहणेनाप्यहणात्, तन्मतेन नमस्कारस्योत्पर्ताभावात्, इत्यनथान्तर, सा च नमस्कारकारण, तत्रायभावित्यादेव च, ततो वाचनातः, तथा लिंघः-तदावरणकमंक्षयोपशमल-क्षणा साऽपि कारणं तन्द्रायभावित्वादेव, ततो लिड्यतः, चश्चदः पदत्रयान्तप्रयुक्तो नयापेक्षया त्रयाणामपि पाधान्यख्या-णामुत्पन्न इति १, नैष दोषः, तस्य सर्वसङ्गाहिनैगम एवान्तर्भावविवक्षणात् । 'जङ् कत्तो'न्ति यदि उत्पन्नस्निहिं कुत इत्या-ह-'तिविहसामित्ता' इति, त्रिविधं च तत् स्वामित्वं च त्रिविधस्वामित्वं तस्मात् त्रिविधस्वामित्वात् , त्रिविधस्वामिभावात् त्रिविधकारणादित्यर्थः, आह् च-एवमप्येकत्रैकदा परम्परविरुद्धधर्माध्यासदोषस्तदवस्य एव, तद्युक्तम्, अशेषस्यापि वस्तु-यस्मात् तत् समुत्थानं, किं तदिति चेत्, उच्यते, अन्यसाश्चतत्वात् तदाधारतया प्रत्यासन्नत्वात् शरीरमत्र परिगृद्यते, नस्तत्वतः सामान्यविशेषात्मकत्वाभ्युपगमे नमस्कारस्यापि सामान्यविशेषात्मकत्वात्, तत्र च सामान्यधमेः सत्वादिभिरतु-पादात् विशेषधम्मैरानुपूर्वादिभिरुत्पादादिति॥साप्रतं यदुकं 'त्रिविधस्वामित्वा'दिति तत् त्रिविधस्वामित्वमुपद्शेयति— शरीरं हि नमस्कारकारणं, तझावे भावसम्भवात, ततः समुत्थानतः, तथा वाचनं वाचना-परतः अवणमधिगम उपदेश समुत्थानतो बाचनातो छिधतश्च नमस्कारः, समुत्पद्यते इति वाक्यशेषः, तत्र सम्यक् सझतं प्रशसं वा उत्थान समुहाणवायणालिद्विओं य पदमे नयतिए तिविहं। उज्जुसुअ पहमवज्ञं सेसनया लिद्धिमिच्छंति॥ ८८९॥

नमस्कारः, तत्र द्रव्यनमस्कारे उदाहरणम्-वसंतउरे नगरे जियसन् राया, धारणी देवी, सो अन्नया देवीए सहितो ओलो-निह्नवानाम्, आदिशब्दात् बोटिकानामाजीविकानां, यदिवा द्रव्यनिमित्तं यो मंत्रदेवताराधनादो नमस्कारः स द्रव्यः। 🋠 हैं यणडितो दमगं पासइ, अणुकंपा दोण्हवि जाया, देवी भणइ—नदिसरिसा रायाणो, भरियाइं भरंति, रण्णा आणावितो, अस्यालंकारो दिन्नवें कालंकारो दिन्नवें कालंकरेण राहणा से रज्जं दिन्नं, कियालंकारो दिन्नवें पेच्छइ दंडभडभोइए देवताययणप्यातो करेमाणे, सो चितेइ—अहं कस्स करेसि ?, रण्णो आय्यणं करेसि, तेण देवउलं <u> एतच प्रागेव 'नैगमरसऽणुप्पन्नो' इत्यत्र चिंतम्, 'उज्जुसुय पदमवर्ज्जोति ऋजुसूत्रः प्रथमवर्ज्ज-समुत्थानारूयकारण-</u> अधिमिच्छन्ती ति शेषनयाः-शब्दादयस्ते लिंधमेवैकं कारणसिच्छन्ति, वाचनाया अपि व्यभिचारित्वात्, तथाहि-स-त्यामपि वाचनायां नोपजायते ळब्धिरहितस्य गुरुकम्मणोऽभन्यस्य वा नमस्कारः, सत्यां तु ळब्धाववश्यमुपजायते, ततोऽ-तत्रागमतो ज्ञारीरद्रब्यनमस्कारो भव्यश्यरीरद्रब्यनमस्कारो ज्ञारीरभव्यश्यरीरब्यतिरिकद्रब्यनमस्कारश्च ॥ सम्प्रति ज्ञश-न्वयन्यतिरेकान्यभिचारात्सैवैका कारणमिति, गतमुत्पतिद्वारम् । इदानीं निक्षेपः-स चतुर्धां, तद्यथा-नामनमस्कारः शून्यं शेषं कारणद्वयमेवेच्छति, समुत्थानस्य व्यभिचारित्वात्, तन्नावेऽपि वाचनाछिधशून्यस्यासम्भवात्, 'सेस नया स्थापनानमस्कारो द्रब्यनमस्कारो भावनमस्कारश्च, तत्र नामस्थापने सुगमे, द्रब्यनमस्कारोऽप्यागमतो नोआगमतश्च, निण्हाइ दब भावीवउत्त जं कुळ सम्मद्दिशिओ। रारभच्यश्ररोरद्रच्यनमस्कारप्रांतेपादनार्थमाह—

तित्थयरो, अंतेउरत्थाणीया छक्काया, अहवा न छक्काया, किन्तु संकाद्यो पमाया, मा सेणियादीणवि दवनमोक्कारो भवि-तुड़ो राया, सविसेसं सक्नारेड, सो तिसंझं पिडमातो अचेड, राया पिडयरइ, ततो तुडेण राहणा से सबद्वाणगाणि विइन्नाणि, अन्नया राया दंडजत्ताए गतो तं सबंते अरहाणेसु ठिविक्षणं, तत्थिवि अंते डिरियाओ निरोहमसहमाणीतो तं चेव डवचरति, यो नयो यं निक्षेपमिच्छति तद् उपदर्शते-नैगमसङ्गह्वयवहारऋजुसूत्राश्चतुरोऽपि निक्षेपान् मन्यन्ते, शब्दसमाभिरूढैवंभूतास्तु भावनिक्षेपमेव केवलम्, आह च भाष्यकृत्-"भावं चिय सद्दन्या सेखा इच्छंति सव्वनिक्षेवे"॥अन्ये पुनरेवं व्याच्छते-नेगमश्चतुरोऽपि निक्षेपानिच्छति, सङ्गह्वयवहारौ स्थापनावर्ज्ञांन् त्रीन् निक्षेपान्, ऋजुसूत्रः स्थापनाद्रव्यवर्जो द्रौ <u>T</u> कारियं, तस्य रण्णो देबीए य पडिमा क्या, पडिमापबेसे राया देबी य आणीया, ताणि पुच्छीति-किं एयं ?, सो साहइ, सो नेच्छइ, ताहे तातो भत्तगं नेच्छंति, पच्छा सणियं पविद्वो विद्यालितो य, राया आगतो, सिट्ठे विणासितो, रायसमाणो स्मति, दमगत्थाणीया साहू, क्च्छ्थाणीयं मिच्छतं, दंडो संसारे विणिवातो, एस दबनमोक्कारो, 'भावोवउत्त जं कुज्ज प्रन्यः—'चउरोऽवि नेगमनयो ववहारो संगहो ठवणवज्ञं । उजुसुत पढमचरिमे इच्छति भावं तु सहनयो ॥ १ ॥' तदेतद-वयः निसेपी, तद्यथा-नामनिसेपं भावनिसेपं च, त्रयः शब्दा भावनिसेपमेव केवलिमच्छन्ति, न शेषान् त्रीत्, तथा च तेषां सम्बद्दि अो' भावनमस्कारो मनोवाक्कायैरुपयुक्तः सन् यत्तम्यग्दष्टिः करोति शब्दिकियादिकं ॥ अत्र च नामादिनिक्षेपाणां विशेषआही च निविवादमविशेषेण स्थापनामिच्छति युक्, युकिविरोधात्, तथाहि-नैगमनयौ यदि सामान्यग्राही सामान्ययाही सञ्चहनयो विशेषावलम्बी च व्यवहारनयः אר ע

हव्यवहारनयमतयोरविशेषात् एतच्चावसीयते, तत्र तत्र प्रदेशे सर्वसङ्गाहिणो नेगमस्य सङ्गहे देशसङ्गाहिणो व्यवहारेऽन्तर्भा-तया निराकारमपीच्छति, भविष्यत्कुण्डलादिपयोयलक्षणभावहेतुत्वात् , ततः साक्षात्त् साकारं (कथं) नेच्छेत् १, तस्य नतु सुतरामभ्युपगमः, तस्मात् ऋजुसूत्रोऽपि नैगमनय इव चतुरोऽपि निक्षेपानिच्छतीति प्रतिपत्तव्यमित्यलं परमान्धप्रका-शनेन ॥ गतं निक्षेपद्वारम्, तत्र पश्चमु नामिकादिषु पदेषु यत्रमस्कारे पदं तदुपदर्शयन्नाह— नात्, तथाहि-स्थापना नाम द्रव्यस्याकारविशेषः, द्रव्यं च ऋगुसूत्रनयोऽवश्यमिच्छति, केवछं न पृथत्तवं, अतीतानागतयो-विनेष्टानुसन्नत्वेन परकीयस्यानुपयोगित्वेनावस्तुत्वाभ्युगमात्, उक् चानुयोगद्वारेष्ठु-"उज्जुसुयस्स एगे अणुवउत्ते आग-मतो एगं दबावस्तयं, पुहुत्तं नेच्छइ" इति, तद् यदि द्रव्यं सुवर्णादिकं पिण्डाद्यवस्थायां तथाविधकटककेयूराद्याकाररहित-बविबक्षणात्, यद्प्यवादीत्-स्थापनाद्रव्यवजों द्वौ निक्षेपाविच्छति ऋजुसूत्र इति, तद्प्यसमीचीनं, सम्यक् तत्त्वानमिज्ञा-

निपतत्यहेदादिपद्पर्यन्तेष्विति निपातः, निपाते भवं नैपातिकम्, अध्यात्मादित्वादिकण्, यदिवा निपात एव नैपातिकं, नेवाइयं पदं दबभावसंकोअणपयत्थो ॥ ८९०॥

विनयादेराकृतिगणत्वात् स्वार्थिक इकण्, तत्र नम इति नैपातिकं पदं ॥ गतं पदद्वारम्, अधुना पदार्थद्वारमाह-'दबभा-

संकीयणप्यत्थो' नम इति 'णम् प्रहृत्वे' नमनं नमः, औणादिकोऽस्प्रत्ययः, अस्यार्थः-पूजा द्रव्यभावसङ्कोचनलक्षणाः, तत्र द्रव्यसङ्कोचनं करशिरःपादाद्यवयवसङ्कोचः, भावसङ्कोचनं विशुद्धस्य मनसो व्यापारः, सूत्रे चैवं समासः-द्रव्यभावस-

ङ्कोचनात्मकः पदार्थो द्रन्यभावसङ्कोचनपदार्थः, शाकपार्थिवादिद्शेनात् मध्यपद्लोपी समासः, एष चात्र भावार्थः-नमोऽ-

दुविहा परूवणा छप्पया य नवहा य छप्पया इणमो। किं करस केण व कहिं केवचिरं कहिवहो अभवे । ॥८९१॥ द्विविधा-द्विप्रकारा प्ररूपणा-वर्णना, देविध्यमेव दर्शयति-षट्पदा च नवधा-नवप्रकारा, नवपदेति तात्पर्यार्थः, चश-व्यात् पञ्चपदा च, तत्र पट्पदा इणमो-इयं, किं कत्याः केन वा क वा कियचिरं कतिविधो वा भवेन्नमस्कारः ।॥ तत्र यथायोगमिसम्बध्यते, किं सामायिकं १ को नमस्कारः १, तत्र नैगमादिनयानामविशुद्धानां मतमधिकृत्याजीवादिन्युदा-45 मञ्ज्वत्-शून्यों भड़ाः, इह भावसङ्गोचनं प्रधानं, दव्यसङ्गोचनं तु तहुद्धिनिमित्तं प्रधानं, केवलं तु विफलमेव ॥ गतं पदार्थद्वारम्, र्कि., जीवो तप्परिणओ (१) युवपडिवन्नओ उजीवाणं। जीवस्स व जीवाण व पहुच पडिवज्जमाणं व (तु) ॥८९२॥ सेनाह-जीवो, नाजीवः, स च सङ्गहनयापेक्षया मा भूद्विशिष्टः स्कन्धः, स्कन्धो नाम सर्वास्तिकायसङ्गातः, यदाहुस्तन्म-यथाऽनु-त्तरविमानवासिनां देवानां, द्रव्यभावयोः मङ्गोचनमिति तृतीयो यथा शांबस्य, न द्रव्यसङ्कोचनं न भावसङ्गोचनमिति किंशन्दः सेपप्रअनपुंसकत्याकरणेषु, तत्रेह प्रश्ने, अयं च प्राकृतेऽलिङ्गः, सर्वादिः, नपुंसकनिहेंशः, सर्वलिङ्गेः हयं, द्रव्यसङ्गेचनं न भावसङ्गोचनमित्येको भङ्गो, यथा पालकस्य, भावसङ्गोचनं न द्रव्यसङ्गोचनमिति द्वितीयो, तावलिनिनः-"पुरुष एवेदं मिं सर्वं यद्भतं यच भाव्यं उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति" इत्यादि, तथा हेन्द्र्य इति किमुक् भवति ?-द्रव्यभावसङ्गोचळक्षणां भगवतामहैतां पूजां करोमि, द्रव्यभावसङ्गोचनविषये च अधना प्ररूपणाद्वारमतिपादनाथमाई— किंद्रारप्रतिपादनार्थमाह—

त भवति, स्कन्धान्तवींसित्वाद् , अन्यथा स्कन्धाभावप्रयञ्जात् , प्रत्येक्सस्कन्धत्वात् , अनिभित्वायोऽपि न भवति, वस्तुविशेषरवात् , तस्मात् नोस्कन्धः, स्कन्धेकदेश इति भावः, स्कन्धदेशविशेषतायोतको नोश्चन्दः, पदं नोधामोऽपि भावनीयः,
नवरं शामो नाम चतुर्दशभूतज्ञामसमुदायः, स चतुर्दशभूतत्रामः पर्योष्ठसूक्ष्मैकेन्द्रियाद्यः, यद् वक्ष्यति—"पूर्गिदिय सुहुमिप्रा सन्नियरपूर्णिद्या य सन्नितिचऊ । अपज्जता पज्जता भेदेण चड्ह्सग्गामा ॥ ( प्रति. सं. ) ॥ १ ॥" कृतं प्रसङ्गेन,
प्रकृतं प्रस्तुमः, तत्र सामान्येनाञ्चस्नयानां नैगमादीनां जीवोऽज्ययुक्तोऽपि तज्ज्ञानळिध्युको योग्यो वा नमस्कारः,
नमस्कारतमस्कारवतोरभेदोपचाराच्चैवं निर्देशः, सम्प्रति शब्दादिशुद्धन्यमतमिष्कृत्याह—'तन्परिणतो' इति, जीव इति
वर्तते, शब्दादिनयाः प्राह्यः—जीवस्तरपरिणतो—नमस्कारपरिणत एव नमस्कारो भवति, नापरिणतः, उक्तं च—"तप्परिणाक्रिन्तिः, शब्दादिनयाः प्राह्यः—जीवस्तरपरिणतो—नमस्कारपरिणत एव नमस्कारो ॥ १ ॥" एकत्वानेकत्वचिन्तायां तु
भीचिय ततो सद्दाईणं तया नमोक्कारे । सेसाणमणुवज्तो व लद्धसिहितोऽह्वा जोगो ॥ १ ॥" एकत्वानेकत्वचिन्तायां तु
भीचिय ततो सद्दाईणं तया नमोक्कारे । सेसाणमणुवज्जा व लद्धसिहितोऽह्वा जोगो ॥ १ ॥" एकत्वानेकत्वचिन्तायां तु ति नमस्कारजातिमात्राक्षेपादेको नमस्कारः, ज्यवहारस्य ज्यवहारपरतया ज्यक्तिमेदेन बहवो नमस्काराः, ऋगुस्त्रादयस्तु स्वकीयवत्तमानमात्राभ्युपगमपरतया प्रत्येकमेकमेव नमस्कारमिच्छन्ति, तमपि चोपयुक्तमिति, उक् च-"संगहनतो नमो-क्रारजातिसामन्नतो सया एगं । इच्छइ ववहारो पुण एगमिहेगं बहू बहवो ॥ १ ॥ उज्जुसुयाईणं पुण जेण सयं संपयं च ४ होषापेक्षयेच मा भेदचिशिष्टो प्रामस्ततो नौस्कन्घो नोघाम इति वाक्यशेषो द्रष्टच्यः, तथाहि—सर्वास्तिकायमयः स्कन्धः, तदेकदेशो जीवः, स चैकदेशत्वात् स्कन्धो न भवति, अनेकस्कन्धापतेः, प्रतिजीवं स्कन्धत्वाम्युपगमात्, अस्कन्धोऽपि

तत्र नगमव्यवहारनयमत नमस्कायंत्य नमस्कारो, न नमस्कतुः, तस्य तदुपभोगाभावात्, तथाहि-यदापि नाम नमस्कारिक-तामुपसुङ्के इति तस्य न भिक्षा, किन्तु भिक्षोः, एवं नमस्कारोऽपि नमस्कार्थस्यैव, नतु नमस्कर्तुरिति, नमस्कार्यं तु बस्तु व संगहं मोतुं । इद्दो सेसनयाणं पडिवन्ना नियमतोऽणेगा॥ १॥" इह फ्रजुसूत्रादयोऽविशुद्धाः प्रतिपत्तच्याः, अनेकाम्युप-यानिष्पादकः कत्तां तथापि नासौ तं नमस्कारमुष्युङ्को, किन्तु नमस्कार्यं एव, ततो यथा भिक्षानिष्पादकोऽपि दाता न अक्षरगमांनेका, भावार्थस्त्वयम् सङ्गहनयस्य पूर्वप्रतिपन्नचिन्तायां प्रतिपद्यमानकचिन्तायां च एकस्वामिक एव नमस्कारो, बत्थुंति । पत्तेयं पत्तेयं तेण नमोक्कारमिन्छंति ॥ २ ॥" अत्र 'एगमिहेग'मित्यादि, एकं-नमस्कारवन्तमिह-जीवलोके एकं वा नमस्कारः, यदा एको जीवो नमस्कारं प्रतिषद्यते तदा जीवस्थेति, यदा तु बहवो जीवासं प्रतिषद्यन्ते तदा जीवानामिति तत्र प्राक्प्रतिपन्नप्रतिपद्यमानकाङ्गीकरणतः प्ररूपणामाह-'पुबपिड्वन्नतो उ जीवाण'मित्यादि, इह यदा पूर्वप्रतिपन्न एवा-जातिमात्राभ्युपगमात्, शेषनयानां तु ब्यवहारादीनां प्रतिपद्यमानको नमस्कारस्यैको वा जीवोऽनेके वा, पूर्वप्रतिपन्नास्तु नियमेनानेके, तेषां गतिचतुष्टयेऽपि मार्गणायामसङ्ख्येयानां सदैव लाभात्, आह च-'पडिबज्जमाणतो पुण एगोऽणेगे मात्, अन्यथा परकीयानभ्युपगमेनानेकाभ्युपगमानुपपतेः, अथ नमस्करणं नमस्कारः, नमस्करणकिया च सकर्मिका, नमस्कारमिच्छति, बहून् नमस्कारवतो जीवान् बहून्नमस्कारानिति, गतं किमिति द्वारं । सम्प्रति कस्येति द्वारम्, धिक्रियते तदा ब्यवहारनयमतमाश्रित्य जीवानां विज्ञेयो, बहुजीवस्वामिक इत्यर्थः, प्रतिपद्यमानं तु प्रतीत्य जीवत्य जीवानां ततः संशयः-किमसौ नमस्कारो नमस्कृतिकियानिष्पादकस्य कत्तुः उत नमस्कार्यस्य १, उच्यते, अत्र

G & 5

नतु प्राक् सर्वनयमताभिप्रायेणेदमुकं-'जीवो नमस्कारः' केवलं केषांचिन्नयानामभिप्रायेण सामान्येन जीवः अपरेषां नमस्का-मङ्गाः, तद्यथा-जीवस्य १ अजीवस्य २ जीवानां ३ अजीवानां ४ जीवस्याजीवस्य च ५ जीवस्याजीवानां च ६ जीवानाम-रिक्यापरिणतः, अत्र तु विपरीतार्थकथनमिति कथं न विरोधः ?, नैष दोषः, नमस्कारो हि प्रागुक्छितिभिः सर्वनय्मताभि-🖇 स्वामिभेदान् कतेभेदान् वा नमस्कारस्यानुमन्यते, सामान्यमात्राक्षेपात्, उक् च-''सामन्नमेत्तगाही सपरजियेयरविसेस-🇞 णोऽभिन्नो । न य भेयमिच्छङ् सया स नमोसामन्नमेत्तस्स ॥ १ ॥" अथवा स सङ्ग्रहनयः सर्ववस्तूनां सर्वेषामपि च जईंगंपि व अज्जीवाणं तु पर्डिमाणं ॥१॥ जीवस्साजीवस्स य जङ्गो बिंबस्स वेगतो समयं । जीवस्साजीवाण य जङ्गो प्रायेण जीव एव, जीवादन्यस्य नमस्कारिक्याकर्तत्वायोगात्, केवलं स जीवकर्तकोऽपि सन् कस्याबुपयोगद्वारेणाभव-तीति स्वामित्वचिन्तामात्रमत्र क्रियते, ततो न कथिंदोषः, आह च भाष्यकृत्-''जीवोत्ति नमोक्कारो नणु सबमयं कहं पुणो तस्याभिमन्यते, न बहूनां, नापि बहुप्रभेदान्नमस्कारान्, न खछ स जीवस्यायं नमस्कारोऽयमजीवस्यायं स्वस्य अयं परस्येति परः अयं जीवः अयमजीव इति विशेषणनिरपेक्षो नमस्कारं-नमःसामान्यमात्रमेकस्य स्वामिमात्रस्य जीवाजीवविशेषणरहि-स्वामिमेदान् कर्तेमेदान् वा नमस्कारस्यानुमन्यते, सामान्यमात्राक्षेपात्, उकं च-'सामन्नमेत्तमाही सपरजियेयरिविसेस-🏅 छिविधं-जीवरूपमजीवरूपं च, जीवरूपं जिनादि अजीवरूपं तत्प्रतिमादि, जीवाजीवपदाभ्यां चैकवचनबहुवचनाभ्यामधौ मेओ ?। इह जीवस्सेव सतो भन्नड् सामित्ताचितेयं ॥ १ ॥" मङ्गहनयस्तु सामान्यमात्रग्राही, अत एव अयं स्वः अयं पडिमाण वेगत्थ ॥२॥ जीवाणमजीवस्त य जईण बिंबस्स वेगतो समयं। जीवाणमजीवाण य जईण पडिमाण वेगत्थ ॥ २॥' जीवस्य च ७ जीवांनामजीवानां च ८, अत्रोदाहरणानि-'जीवस्स सो जिणस्स उ अज्ञीवस्स उ जिणिंदपडिमाए । जीवाण

11 8 112 सामान्योक्तावपि मतिज्ञानावरणीयस्य श्रुतज्ञानावरणीस्य चेति द्रष्टन्यं, नमस्कारस्य मतिश्रुतज्ञाना-त्यादि, आह च-"जीवो नमोत्ति तुछाहिगरणयं वेइ नड स जीवस्स । इच्छइ वाऽसुद्धयरो तं जीवस्सेव नऽन्नस्स ॥ १ ॥" ग्रब्दादिनयाः प्राहुः-ज्ञानमेव नमस्कारो, न ग्रब्दिकिये, न्यभिचारात्, तथाहि-शब्दिकियाविरहेऽपि भवति नमस्कारो-क्षञुस्त्रमतं तु नमस्कारस्य ज्ञानक्रियाशब्दरूपत्वात् तेषां च कतुरनधान्तरत्वात् कतृस्वामिक एव नमस्कारो, न पूर्यस्वा-धम्मीधार्मिणाममेदमात्रमेवेच्छति, न मेदं, ततः कस्यासौ नमस्कार इति स्वामित्वचिन्तैव तन्मतेन नोपपदाते, केवछं नम-तद्भिप्रायेण त्रन्याधिकरणता, न्तगेतत्वात् , ज्ञानं च सम्यग्दशंनमृते न भवति, तत आह-'दशंनमोहस्य' दशंनमोहनीयस्य च यः क्षयोपश्चमसेन साध्यते द्विविधानि स्पद्धकानि भवन्ति-सर्वोपघातीनि खोगमात्रादिष्टफलसिद्धः, न तद्मावे शब्दिकयासद्मावेऽपीति, ततस्तन्मतेनोपयुक्तस्य कत्तुरेव नमस्कारो, न बाह्यस्य. आह च-''जं नाणं चेव नमो सहाईणं न सहिकिरियातो। तेण विसेसेण तयं बज्झरस न तेऽणुमझंति ॥१॥" कस्येतिद्वारं नाणावरणिक्तस्य य दंसणमीहरम् तह खओवसमे। जीवमजीवे अइस् भंगेसु अ होइ सबत्थ ॥ ८९३॥ मिकः, आह च-"ज्जुसुयमयं नाणं सहो किरिया व जं नमोकारो। होजा नहि सबहा सो जुनो तकनुरन्नस अमिमन्यमानो जीवस्येति प्रतिपद्यते, नाजीवस्य ातम्, अधुना केनेति द्वारमुच्यते-केन साधनेन साध्यते नमस्कारः १, तत्रेयं गाथा-स्कारिकयानिष्पादको जीवो, जीवाजीवानां च भेद इति, जीवो नमस्कार इति सर्वदैव तस्य च आवरणस्य नमस्कारः, तद्दशाद्वाष्यते नमस्कार हांते भावः, अशुद्धतरो वा कश्चित् सङ्गहो नमस्कारं सम्बन्धि

रंशोपघातीनि, तत्र सर्वेषु सर्वघातिषु स्पद्धंकेषु उद्घातितेषु देशोपघातिनां च स्पद्धंकानां प्रतिसमयग्रुद्धापेक्षमनन्तैभीनाः क्षयमुपगच्छन्नितिमुच्यमानः क्रमेण नमस्कारस्य प्रथमं नकार्छक्षणमक्षरं लमते, एवमेकैकवर्णप्राप्या समर्सं नमस्कारं लभते विस-स्वावायस गुणस देशमुपप्रम्तीत्येवंशीलानि कस्मिन्नित सप्तमी अधिकरणे, अधिकरणं चाधारः, स च चतुभेंदः, तद्यथा-ज्यापक औपश्लेषिकः सामीप्यको वैषधिकथ्च, तत्र ज्यापको यथा तिलेषु तैलं, औपश्लेषिको यथा कटे आस्ते, सामीप्यको यथा गङ्गायां घोषः, वैषयिको यथा रूपे चध्यः, तत्राद्योऽभ्यन्तरः, शेषा बाह्याः, अत्र नेयेविचारः, तत्र नैगमन्यवहारौ बाह्यमिच्छतः, तन्मतानुवादि साक्षादिदं गाथाद्य-कलं 'जीवमजीवे' त्यादि, जीवमजीव इति प्राकृतशैल्या अभूतस्यैवानुस्वारस्यागमः, तत्वत एष भावार्थः-जीवेऽजीवे इ— त्यादिष्वष्टमु भन्नेषु भवति, सर्वत्र नमस्कार इति गम्यते, नमस्कारो हि जीवगुणत्वात् जीव एव, स च यदा गजेन्द्रादों घोटके आस्तरणे च तदा जीवेऽजीवे च ५ यदा एकस्मिन्नेव घोटके बहुष्वास्तरणेषु तदा जीवेऽजीवेषु ६ यदा बहुषु पुरुषेषु तदा जीचे, यदा कटादौ तदा अजीचे, यदा बहुषु पुरुषेषु तदा जीवेषु ३ यदा बहुषु कटादिषु तदा अजीवेषु ४ यदा एकस्मिन । हाराबसरः, ःझमाणो लभइ समतं नमोक्कारं ॥ ३ ॥ क्षयोपशमस्वरूपं चेवम्-उदयावलिकाप्रविष्टस्यांशस्य क्षयः, शेषस्य तूपशमः, देसोवघाइयाणं च । भागेहिं मुचमाणो समए समए अणंतेहिं ॥२॥ पढमं ठहइ नकारं एकेकं वन्नमेवमन्नंपि । कमसो 'मइसुयनाणावरणं दंसणमोहं च तदुवघातीणि । तप्पडुगाईं दुविहाईं सबदेसोवघाईणि ॥ १ ॥ सबेसु सबघाइसु सेसयमुवसंतं भन्नए खतोवसमो।।" गतं केनेति हारम्। अधुना किसिन्निति देशोपघातीनि च, सर्व स्वावार्थ गुणमुपघन्तीत्येवंशीलानि सर्वोपघातीनि, न-''सीणसुइन्नं

र्यं यत् यस्य सम्बन्धि तस्य स एवाधारः, अन्यथापि दर्शनात्, यथा देवदत्तस्य घान्यं क्षेत्रे, ततोऽत्रापि पृथगाघार इत्य-द्रव्यविवक्षा-स्थितिज्ञायन्यत उत्कर्षतश्चान्तर्मेह्नतमेव, उत्कर्षतः षट्रषष्टिसागरोपमाणि, साति-स्वपर-वेक्छो । संगहनओऽभिमन्नइ आहारे तमविसिद्धीम ॥ १ ॥" अपरस्तु जीवधम्मों नमस्कार इति जीवे एवाधारे, नाजीवे सम् वाहकेष्वेकस्मिन् वाहने शिबिकादौ त्ता जीवेष्वजीवे च ७ यदा बहुषु पुरुषेषु वाहकेषु बहुषु च वाहनाङ्गेषु तदा जीवेष्वजीवेषु वितरविशेषणरहित इति नमस्कारमाधारमात्रे अविशिष्टे इच्छति, आह च-"सामन्नमेत्तगाही सपरजिएयरविसेसनिर-चिन्ता, ऋजुसूत्रस्तु ज्ञानं शब्दः क्रिया वा नमस्कार इति प्रतिपन्नवान् , ज्ञानादयश्च जीवाद्नन्य इति जीव एव मन्यते उवओग पर्डचंतोमुहत्त लद्दीह होह उ जहन्नो। उन्नोस डिहे छावडि सागर (झारे) अरिहाइ पंचिन्हो (द्वारंहे) ८९४ च ८ । आह–पूज्यस्य नमस्कार इति नैगमन्यवहारौ, स एव च किमित्याघारो न भवति येन पृथगिष्यते १, उच्यते, नाव इति प्रतिपन्नः, यदिवाऽन्योऽन्यत्र वर्तते इति व्यधिकरणं सङ्गहनयो मूलत एव नाम्युपगच्छतीति तन्मते नाधिकरण ष्टभङ्गी, तुशब्दात् शेषनयाक्षेपः, स विनेयजनानुशहाय सङ्ग्यतो दर्यते, तत्र सङ्गहनयः सामान्यमात्रशाहितया नमस्कारं, नान्यत्र, ननु ऋगुसूत्रोऽन्यमप्याधारमिच्छत्येव 'आकाशे वसती'ति बचनात्, सत्यमेतत्, केवलं नमस्कारामष्ट्रबन्तः, न शब्दाक्रयारूप, खेच्छति, नान्यत्र, गतं कस्मिन्निति द्वारम् । अधुना कियधिरमसौ भवतीति निरूपयन्नाह— 'लद्धीए' इत्यादि, लन्धेस्तु तदाबरणक्षयरूपाया जघन्यतः स्थितिः अन्तभुह्नतेमेव, इह नमस्कारस्य कालचिन्ता द्विधा-उपयोगतो लिध्यतश्च, तत्रोपयोगं प्रतीत्य यां न गुणविवक्षायामित्यदोषः, शन्दादयस्तु ज्ञानरूपमेव

```
सागरोपमाणीति, एषा च चिंता एकं जीवमधिकृत्य, नानाजीवान् यति पुनः सर्वकालमिति॥ द्वारम्। सम्प्रति 'कतिविहो चे'-
                                                                                                                                                                                                              दहेदादिपञ्चविघार्यसम्बन्धात् पञ्चविधो नमस्कारः, द्वारम् ॥ एतेन अर्थान्तरेण तत्त्ववृत्या नम इति पदस्याभिसंबन्धमाह ॥
व- 🎢 रेकाणीति गम्यते, सम्यक्त्वकालो हि नमस्कारकालः, सम्यक्त्वकालश्रोत्कष्तो लब्धमधिकृत्य नरभवातिरेकाणि ष्ट्षिष्टिः
                                                                                                                                         त्यस्य प्रश्नस्य निर्वननार्थो गाथावयवः, 'अरिहाइ पंचिहो' इति, अहित्सिद्धाचायोपाध्यायसाधुपदानामादौ सन्निपाता-
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             संतपयपरूवणया १ दवपमाणं च २ खिता ३ फुसणा य ४
                                                                                                                                                                                                                               ि गता षट्पद्प्ररूपणा । सम्प्रति नवपद्प्ररूपणाया अवसरः, तत्रेयं गाथा—
```

.च--अट

सम्मत्त ८ नाण ९ दंसण १० संजय ११ उवओगओ १२ य आहारे १३।

भासग १४ परित १५ पज्जत १६ सुहुम १७ सन्नी य १८ भव १९ चरिमे २०॥ ८९७॥

सत्पदस्य-विद्यमानार्थस्य नमस्कारलक्षणस्य, सूत्रे च द्वितीया षष्ठ्यथे वेदितन्या प्राकृतत्वात्, पूर्वप्रतिपद्यान

भाज्याः, कदाचिद् भवन्ति कदाचिन्नेति, एवमिन्दियादिषु चरमान्तेषु हारेषु यथा पीठिकायां मतिज्ञानस्य सत्पद्प्ररूपणा कृता तथा नमस्कारस्यापि कतेव्या, तयोरभिन्नस्वामिकत्वेतैकवक्तव्यत्वात् ॥ तदेवं गतं सत्पद्प्ररूपणाद्वारम्, अधुना गानकांश्वाशित्य मार्गणा-अन्वेषणा कत्तेच्या, क्वेत्याह-गतिषु चतसुष्विप, तद्यथा-नमस्कारः किर्मास कि या नासीति, तत्रास्तीति ब्रूमः, तथाहि-चतुष्प्रकारायामपि गतौ नमस्कारस्य पूर्वप्रतिपन्ना नियमतः, प्रतिपद्यमानकास्तु विवक्षितकाले पिलयासंखिजाइमी पिडिवनो होज खित लोअस्स । सत्तसु चडद्सभागेसु हुज फुसणावि एमेव ॥ ८९८॥

द्व्यप्रमाणक्षेत्रस्पर्शनारूपं द्वारज्ञयमभिधितसुराह—

सूक्ष्मक्षेत्रपत्योपमस्य असङ्ख्येयभागे यावन्त आकाश्यदेशास्तावत्यमाणाः, 'पलियमसंखेळाड्मो पडिचन्नो'ति पत्यो-इह नमस्कारस्य प्रतिपद्यमानकाः कदाचिन्नवन्ति कदाचिन्न, यदापि भवंति तदापि जघन्यत एको ह्रौ वा, उत्कर्षतः

पमस्य-स्क्ष्मक्षेत्रपल्योपमस्य असङ्ख्येयो भागः, पूर्वप्रतिपन्नाः जघन्यतः सूक्ष्मक्षेत्रपत्योपमासङ्ख्येयभागप्रदेशप्रमाणाः,

लादि, क्षेत्रमधिकृत्य चिन्तायां लोकस्य सद्यसु चतुद्वाभागेषु भवेन्नमस्कारः, इयमूर्धलेलोकमधिकृत्य चिन्ता, अधोलोक-उत्कषंतांऽप्येतावत्यमाणा एव, नवरं जघन्यपदादुत्कृष्टपद्मधिकमवसातव्यमिति। द्वारम् ॥ क्षेत्रद्वारमाह-'खेन्त लोगस्से'-

चतुहंशभागेषु भवांते, अधस्तु षष्टपृथिन्यां गच्छन् होकस्य पंचसु चतुहंशभागेष्यिति। फिस्सणावि एमेव'त्ति, एवमेव स्वशंनाऽपि वक्तन्या, नवरं स्पर्शनाचिन्तायां पर्यन्तवर्तिनोऽपि प्रदेशान् स्पृश्तीति क्षेत्रात् स्पर्शनाया भेदेनाभिधानं॥ चिन्तायां तु पञ्चसु चतुर्श्यमागेषु द्रष्टव्यम्, तथाहि-नगस्कारवान् जीव इस्बेमनुत्तरसुरेषु गुच्छन् लोकस्य सप्तसु एकं नुमस्कारवन्तं जीवं प्रतीत्य यथैवाधस्तात् 'उवओग पडुचंतोमुहून लद्धीव होइ उ जहण्णा' इत्यादिना काल उक्तः तथैवेहापि वक्तव्यः, नानाजीवानां पुननेमस्कारचिन्तायां सवांद्धा-सर्वः कालः, लोकेऽस्याऽऽकालमविच्छेदेन एगं पडुच हिटा तहेव नाणाजियाण समदा सम्प्रति कालद्वारप्रतिपादनार्थमह-

भावात । गतं कालदारमः अधनाऽन्तरद्वार भावनार चाह—

क्षायिकौपश्चमिकयोरप्येके वदन्ति, तत्र क्षायिके यथा अणिकस्य, जौपश्चमिके अण्यन्तर्गतानामिति, इह यद्यपि 'डहेश-वस्तु दलिकं द्रब्यं योग्यमहीमित्यनथीन्तरं, तत्र वस्तु-नमस्कारस्य योग्यमहेदाद्यः पञ्च भवन्ति, तेषां च वस्तुत्वे-नम-स्काराहित्वेऽयं वक्ष्यमाणलक्षणो हेतुः ॥ साम्प्रतं चशब्दसूचितां पञ्चविधां प्ररूपणां प्रतिपिपाद्यिषुराह— क्रमेण निहेंश्र' इति भागद्वारव्याख्यानानन्तरं भावद्वारच्याक्यानमुचितं तथापि 'विचित्रा सूत्रगति'रिति न कश्चिहोषः॥ जीवानामनन्ततमो भागो नमस्कारस्य प्रतिपन्नः प्राप्यते, शेषास्तु नमस्कारमप्रतिपन्ना मिथ्यादृष्टयोऽनन्तगुणाः, भागद्वारम् । अल्पबहुत्बद्वारम्-यथा पीठिकायां मतिज्ञानस्य तथा भावनीयं॥तदेवं कृता नवपदप्ररूपणा, सम्प्रति आरोवणा य भयणा पुच्छण तह दावणा य निक्रवणा। । जीवाणऽणंत्रभागो पडिवन्नो सेस्गा अणंतगुणा व्दाक्षिप्तां पञ्चविषप्रकृषणामिषाय पश्चिमाधेन वस्तुद्वारं निरूपयति— वत्थुं अरहंताइं पंच भवे तेसिमोहेऊ ॥ ९०१ ॥ सम्प्रति भागद्वारं ज्याचिष्ट्यासुराह—

आरोपणा भजना पुच्छा 'दायण'ति दर्शना दापना वा निर्यापना च, तत्र किं जीव एव नमस्कारः ? आहोश्विन्नम-

नमो व जीवोत्ति ? जं परोप्परतो । अञ्झारोवणमेसो पज्जणुजोगो मयाऽऽरुवणा ॥१॥" अत्र जीव एव नमस्कार इति प्रत्य-स्कारो वा जीव ? इत्येवं यत्परस्परमवधारणाऽऽरोपणं पर्यनुयोगरूपमेषा आरोपणा, उकं च-'किं जीवो होजा नमो ?

परिणाम इति, अथ दापनानिर्यापनयोः कः प्रतिविशेषः १, उच्यते-दापना प्रश्नार्यंच्याख्यानं, निर्यापना तस्यैव निगमनम्॥ 🧳 नापरिणत इति, निर्यापणा त्वेष एव नमस्कारपयायपरिणतो जीवो नमस्कारः, नमस्कारोऽपि जीवपरिणाम एव, नाजीव-नमस्कारः १ किंस्वरूपो वा अनमस्कारः १ इति पुच्छा, अत्र प्रतिब्याकरणं दापना, नमस्कारपर्यायपरिणतो जीवो नमस्कारो, बस्थानं भजना, तथाहि-जीव एव नमस्कार इत्युत्तरपदावधारणं, अजीवात् ब्यविष्छ्य जीव एव नमस्कार इत्यवधारणात्, जीवस्त्वनबधारितो नमस्कारो वा स्यादनमस्कारो वा, यथा द्वम एव चृत इत्युक्ते द्वमश्चतोऽचूतो वा, तत एतस्प्रत्यवस्थानमे-कपद्व्यमिचाराद्रजना, आह च-"जीवो नमोऽनमो वा नमो उ नियमेण जीव इइ भयणा। जह चृतो होइ दुमो दुमो उ चूतो अचूतो वा ॥ १॥" एवं भजनायां कृतायां शिष्यः प्राह-यदि नाम न सर्वों जीवो नमस्कारः तर्हिं स किंस्वरूपो जीवो अथवेयमन्या चतुांवेंधा प्ररूपणा--

प्रक्षणा इयं चतुर्विधिति सङ्कलने प्रकारान्तरेण नवविधा प्ररूपणा प्रतिपादिता द्रष्टच्या, गतं प्ररूपणाद्धारम् । इदानीं 'चत्थुं तऽरहंताई पंच भवे तेसिमो हेऊ' इति गाथाशकलोपन्यस्तं वस्तुद्धारमवसरप्राप्तं विस्तरतो च्याख्यायते, तचानन्त-शब्दनयाः सम्पूर्णमेव प्रदेशरहितमखण्डं वस्त्वभ्युपगच्छन्तीति तन्मतेन द्वावेव भङ्गी-नमस्कारोऽनमस्कार इति, नैगमा-मगविद्धिरेव प्रदर्शितः तसाच मुक्तिपदावाप्तिः ततः परम्परया मुक्टितुत्वान्नमस्काराहांसे इति, सिद्धानां नमस्काराहीते वि-विवक्षया नमस्कारदेशोऽनमस्कारो वा, देशसर्वनिषेधपरत्वान्नोशब्दस्य, नोअनमस्कारोऽपि अनमस्कारदेशो वा नमस्कारो वा, एपा चतुविधा प्ररूपणा। अथैतेषु भन्नेषु मध्ये को नयः कान् भन्नकानिच्छतीति निरूप्यते, तत्र शब्दाद्यस्त्रयः द्यस्त चत्वारो नया देशप्रदेशानिष वस्तुनोऽभ्युपगच्छन्तीति तन्मतापेक्षया चत्वारोऽपि भद्धाः, तंदेवं प्रागुक्ता पञ्चविधा रोक् गायाशकलं प्रागेव व्याख्यातं, नवरं तत्र यदुकं 'तेषां वस्तुत्वे अयं हेतु' रिति स इदानीं हेतुरच्यते, तत्रेयं गाथा-करोम्येतैहेतुभिरिति॥ इयमत्र भावना-अहता नमस्काराहेत्वे मार्गः-सम्यग्दंशंनादिलक्षणो हेतुः, तथाहि-असौ मार्गो प्रणाशः-शास्त्रतलं हेतुः, यतस्त्रद्विप्रणाशमवगम्य प्राणिनः संसार्वेमुख्येन मोक्षाय घटन्ते, तथा आचार्याणां नमस्का-राहेत्वे आचारो हेतुः, तथाहि-तानाचारयत आचारस्यापकांश्च प्राप्य प्राणिन आचारपरिज्ञानानुष्ठाननिर्मितं यतन्ते, उपा-मार्गः अविप्रणाश आचारः विनयता सहायत्वं यथाक्रममहेदादीनां नमस्काराहत्वे इमे हेतवः, तथा चाह-पञ्चविधनमस्कारं ैध्यायानां तु नमस्काराहेंत्वे विनयो हेतुः, यतसान् स्वयं विनीतान् प्राप्य कम्मेविनयसामध्येविनयवन्तो भवन्ति देहिनः, मग्गो अविष्पणासो आयारे विणयया सहायतं। पंचिविहनसुक्षारं करेमि एएहिं हेर्जाहं ॥ ९०३॥

किः १, प्रायुवन्ति निर्वतिषुरं-सिद्धिषुरं जिनोपदिष्टेनैव, नान्योपदिष्टेन, अन्येषामसर्वज्ञतया सम्यग्मागंपरिज्ञानासम्भवात्, मागण, एवमटन्यां देशकत्वं होयं जिनेन्द्राणामिति गाथाद्रयसमासार्थः॥ न्यासार्थस्तु कथानकाद्वसेयः, तचेदम्-एत्य तसे महागीपा उच्चन्ते, इति गाथासमासार्थः ॥ अवयवार्थं तु प्रतिद्वारं वश्यति, तत्र आद्यद्वारावयवार्थप्रतिपादनार्थमाह— अडविं सपचवारं वोलिन्ता देसिओवएसेणं। पावंति जहिहपुरं भवाडविंपी तहा जीवा॥ १०५॥ पावंति निवृहपुरं जिणोवहृष्टेण चेव मग्गेण। अडवीह देसिअतं एवं नेयं जिणिंदाणं॥ १०६॥ अटवीं प्रतीतां सप्रत्यपायां-व्याघादिप्रत्यपायबहुळां वोलित्वा-उछ्बुष देशकोपदेशेन-निपुणमार्गेज्ञोपदेशेन प्राभुबन्ति यथा इष्टपुरं-इष्टं पत्तनं, तथा जीवा अपि भवाटबीं, अपिशब्दी भिन्नक्रमः, स च यथास्थानं योजितः, बछङ्घयति वर्तते, अडवी दुविहा-दबाडवी भावाडवी य, तत्थ दबाडवीए ताव एदाहरणं-वसंतपुरं नगरं, धणो सत्थवाहो, सो पुरं गंतुकामी अटच्यां देशकत्वं कृतमहिन्द्रः, तथैव निर्यामकाः समुद्रे, तथा भगवन्तः एव षर्कायरक्षणार्थं यतः प्रयतं कृतवंतत्त-घोसणं करेइ, जहा नंदिफलनायए, तत्थ वहवे तडियकप्पडिगाद्यो संपविद्वा, सो तिसिं मिलियाणं पंथगुणे कहेइ, एगो पंथो उज्जुगो १ एगो वंको २, जो सो वंको तेण मणागं सुहेण गम्मइ, बहुणा य कालेण इच्छियं पुरं पाविजाइ, अवसाणे साधूनां नमस्काराहेत्वे हेतुः सहायत्वं, यतस्ते सिद्धिवधूसङ्गमैकनिष्ठानां साधूनां तद्वाप्तिकियासाहायकमनुतिष्ठन्ति, एवं तावत् समासेन अहंदादीनां नमस्काराहेत्वद्वारेण मागेप्रणयनाद्यो गुणा उक्ताः॥ सम्प्रति प्रपञ्चेनाहेतां गुणानुपद्शेयत्राह— अडवीअ देसिअतं तहेव निकामया समुहिम्म । छक्षायरक्षणहा महगोवा तेण बुचंति॥ ९०४॥

इति, ततो तत्थ केई बच्नतो मग्गसिछाइसु डियपंडुपता, तेसि पुण अहो मुहत्तगं वीसमियवं, मणोहररूवधारिणो महुरवयणा य एत्थ मग्गतडडिया चेव बहवे हिकारेंति, तेसि वयणं न सोयवं, सरियगा खणंपि न मोत्तवा एगातिणो निजना क्यां के मग्गसिलाइसु य सो उज्जुगं चेव ओयरइ, जो पुण उन्जुगो तेण छहुं चेव गम्मइ, परं किच्छेण, जतो सो अतीव विसमो सण्हो य, तत्थ ओयारे चेव दुवे महाघोरा वग्यसिंघा परिवसंति, ते ततो पाए चेव लगांति, अमुयंताण य पंथं न पवहंति, अवसाणं च जाव अणुवहंति, रुक्ता य तत्थ एगे मणोहरा, तेसिं पुण छायासु न वीसमियबं, मारणप्पिया खु सा छाया, अवरे पुण ा खणंपि न मीत्तवा, एगागिणो नियमा भयं दुरंतं, थोवो दवग्गी डहइ, पुणो य दुग्गुचओ पबतो उवउत्तेहिं चेव लंघेयबो, अलंघणे । सिग्यं लंघेयवा, तंमिष्टियाणं वह रोसा, ततो लहुगो खड्डो लग्गो; वयण न खणमभिह्वंति, तेऽवि णं न गणेयबा, भत्तं पाणं च एत्थ विभागतो विरसं दुछहं वित्ते,अपयाणगं च न कायबं, अणवर्यं च गंतवं, रत्तीएवि जामदुवे सुवियवं, सेसदुगे य गंतवमेव, एवं च गच्छंतेहिं देवाणुष्पिया ! खिष्पामेव अडवी लंघि-सोयवं, न सो पूरियवो, सो खु पूरिज्ञमाणी महछतरगो हवति, पंथातो य भज्जिजिइ, तहाँ एत्थ किंपागदुमाणं फलाणि पंचपगाराणि दिवाणि नेत्ताइमुहकराणि ण पेक्स्वियवाणि न भोत्तवाणि, वावीसं च णं पत्थ घोरा महाकराला पिसाया खणं तस्स समीवे मणोरहो नाम बंभणो, निचं सन्निहितो अच्छइ, सो भणइ-मणागं पूरेहि एयंति, तस्स रक्तवा य तत्थ एगे मणोहरा, तीसे पुण छायासु न वीसमियबं, मारणपिया खु जाइ, लंघिता य तमेगंतदोगचविजयं पसत्यं सिवपुरं पाविजाइ, तत्थ य पुणो न होति केइ किलेसा तेण समं पयद्या, जे डज्जागेण पहाविया, अण्णे पुण इयरेण, ततो सो पसत्ये दिवसे पुरिसा हक्कारेंति, तीसे वयणं न सीयबं, सिधिगा अप्पमतेहिं उल्हवेयबो, अणोल्हविज्ञंतो य नियमेण नियमा मरिजाइ, युणो महती अइगुविला वंसकुडंगी

बचा च तेत् विवासत थुर गण्डुमना जनः परमापकारित्वात् गिविधाय च भक्त्या ते साथवाहामह लोक नमाते, के तथैवं जिनो भावतः क्षीणरागमदमोहः-प्रध्वस्तरागद्वेषमोहो नमस्कारस्याहों-योग्यो यस्मादतोऽहेन्। के संसाराअङ्बीए मिच्छत्त्वाणमोहिअपहाए। जेहि कयं देसियत्तं, ते अरिहंते पणिवयामि॥ १०९॥ जह तमिह सत्यवाहं नमइ जणो तं पुरं तु गंतुमणो । परमुवगारित्तणतो निविग्वत्यं च भत्तीए ॥ १०७ ॥ अरिहो उ नमोक्षारस्स भावओ खीणरागमयमोहो। मोक्खत्थीणंपि जिणो तहेव जम्हा अतो अरिहा ॥ ९०८॥ यथा च तत् विवक्षितं पुरं गन्तुमना जनः परमोपकारित्वात् निविधार्थं च भक्ता तं सार्थवाहमिह लोके नमति, सस्थिगाथाणिया साहू, दवमादिथाणीयां कोहादओं कसायां, फल्थाणीया विसयां, पिसायथाणीया बावीसं परिसहां, (विसमं) आहणइ, पंथरस दोसगुणपिसुणंगाणि अक्खराणि लिहति, एत्तियं गयं एत्तियं सेसंति विभासा, एवं जे तस्स निहेसे व्याह्यां ते तेण समं अचिरेण तं पुरं पत्ता, जेऽवि लिहियाणुसारेण सम्मं गच्छंति तेऽवि पावंति, जे न विद्या न वा बहुति कि छायादिपिसेसिवणो य ते न पत्ता न यावि पावेति, एवं दबाडवीदेसगंगं, इदाणि भावाडवीदेसगं जोइज्जाइ, सत्थवाह- अध्यापीया अरहंता, उग्वोसणाथाणीया धम्मकहा, तिडगाइथाणीया जीवा, अडवीथाणितो संसारो, उज्जुगो साहुमग्गो, वंको य सावगमग्गो, पप्पपुरत्थाणीतो मोक्सो, वग्यसीहत्थाणीया रागदोसा, मणोहररुक्षज्ञ्याथाणियातो इत्थिया- अधिकार्थाणीया के अध्यापीया पासत्थादी अक्छाणिस्ता, इसंसत्तेवसहीतो परिसिह्याणीया कोहाद्यो कसाया, फल्थाणीया विसया, पिसायथाणीया बावीसं परिसहा, भत्तपाणाणि एसणिज्ञाणि, अपयाणगथाणितो निरुज्जमो, जामदुगे संबंशातो, पुरपावणं च मोक्खसुहंति, पत्थ य तं पुरं गंतुकामो जणो उबदेसणादिणा उबगारी सत्थवाहोत्ति नमंसति, एवं मोक्खत्थीहिवि भयवं पणमेयबो, तथा चाह-

सिद्धिवसतिं-मोक्षाल्यम् उपगताः-सामीप्येन कम्मीविगमलक्षणेन प्राप्ताः, अनेन एकेन्द्रियव्यवच्छेदमाह, केषाञ्चित्। सुखदुःखरहिता एव तत्र तिष्ठन्तीति दर्शनं तत्राह-निर्वाणसुकं च ते अनुप्राप्ताः, निरतिशयसुकं प्राप्ता इत्यर्थः, ते च दर्श-नपरिभवादिनेहागच्छन्तीति केषाञ्चिह्शनं तन्निषेघार्यमाह-शाश्वतं-नित्यं अव्यावाधं-व्यावाघारहितं अजरामरं-जरामर-सम्महंसणाहेडो नाणेण य तेहि सुद्ध उचल्द्रो। चरणकरणेहिं पहतो नेवाणपहो जिणिदेहिं॥ ९१०॥ सम्यग्दर्शनेन-अविपरीतेन दर्शनेन दृष्टो, ज्ञानेन च सुट्ध-यथावस्थितसैरहिस्ज्ञितः, चरणं च करणं च चरणकरणं, समाहारत्वादेकवचनं, तेन प्रहतः-आसेवितो निर्वाणमागों जिनेन्द्रेः, तत्र चरणं-त्रतादि करणं-पिण्डविशुद्धाादिः, यथो-द्रष्ट्रा ज्ञात्वा च सम्यक्पन्थान-क्तम्—"बय ५ समणधम्म १० संजम १७ वेयावचं १० च वंभगुत्तीतो ९। नाणातितियं ३ तव २ कोहनिमाहाई चरण-मेर्थ ॥ १ ॥ पिंडविसोही ४ समिती ६ भावण १२ पडिमा १२ य इंदियनिरोहो ५ । पडिलेहण २५ गुत्तीओ ३ अभिमाहा ४ चेव करणं तु ॥ २ ॥" न केवलं प्रहत एव, किन्तु ते खल्वनेन पथा निर्वेतिपुरमेव प्राप्ताः ॥ तथा चाह— संसाराटब्यां, किंबिशिष्टायामित्याह-सिथ्यात्वाज्ञानमोहितपथायां-सिथ्यात्वाज्ञानाभ्यां मोहितः पन्था यस्यां सा तथा सिद्धिवसहिमुवगया नेबाणसुहं च ते अणुष्पता। सासयमबाबाहं पत्ता अयरामरं ठाणं॥ ९११॥ तस्यां, यैः कृतं देशकत्वं तानहितः प्रणिपतामि-नमस्करोमि ॥ तच देशकत्वं | णरहितं स्थानं प्राप्ताः ॥ सम्प्रति द्वितीयं द्वारं न्याचित्त्यासुराह— मासेन्य च कृतं, तथा चाह—

नत्वारः शुद्धविदिग्वाताः, तद्यथा-उत्तरपूर्वस्यां सक्तासुको, दक्षिणपूर्वस्यां तुंगारो, दक्षिणापरस्यां बीजावापः, अपरोत्त-र अवरवीयावो य अवरगज्जमो उत्तरगज्जमो य, इयमत्र भावना-चत्वारः शुद्धिरिग्वाताः, तद्यथा-प्राचीनवातः प्रतीची-रस्यां गर्जाभः, एवमष्टी शुद्धदिग्विदिग्वाताः, अष्टावन्ये दिग्विदिगपान्तरालवित्तः, तद्यथा-उत्तरस्या उत्तरपूर्वस्याश्वापा-३ दक्षिणपूर्वस्या दक्षिणायाश्वान्तरा दक्षिणतुद्धारः ४ दक्षिणस्याः दक्षिणापरस्याश्च दक्षिणबीजापः ५ दक्षिणापरस्या अपर-नवातः उदीचीनवातो दक्षिणवातश्च, तत्र यः प्राच्या दिशः समागच्छति स प्राचीनवातः, एवं शेषदिग्वातभावनाऽपि कायो, भवजलघेः-भवसमुद्रस्य पारं जिनेन्द्राः प्रापयन्तीति, यसादेवमतसासहों नमस्कारस्य, एष सङ्गेपार्घः ॥ भावार्थः युनरे-सो सत्तासुयो, जो दाहिणपुत्रेणं सो तुंगारो, जो दाहिणावरेणं सो बीयावो, अवरुत्तरेणं गज्जभो, एवमेते अडु बाया, अनेऽवि दिसासु अडु, तंजहा-उत्तरमत्तासुओ पुरित्थिमेणं सत्तासुओं य, तहा पुरिमतुंगारो दाहिणतुंगारो दाहिणवीयावो त्याश्वापरवीजाप्रः ६ अपरस्या अपरोत्तरस्याश्वापरगर्जाम् ७, अपरोत्तरस्या उत्तरस्याश्वापान्तराले उत्तरगर्जामः ८, एवमेते विभासा, प्रत्य अद्व वाया वण्णेयबा, तंजहा-पादीणवाए पडीणवाए उदीणवाए दाहिणवाए, जो उत्तरपुरच्छिमेणं वातो प्रापयन्ति-नयन्ति यथा-येन प्रकारेण पारं-पर्यन्तं सम्यक्-शोभनेन विधिना निर्धामकाः प्रतीताः समुद्रस्य, तथैन वम्−एत्थ निज्ञामगा दुविहा, तंजहा–दबनिज्ञामया भावनिज्ञामया य, तत्थ दबनिज्ञामए उदाहरणं–तहेव घोसणगं पांचति जहा पारं सम्मं निजामगा समुद्दस्म । भवजलहिस्स जिणिंदा तहेब जम्हा अओ अरिहा ॥ ९१२॥

यथा गोपा गाः पालयन्ति-रक्षनत्यहित्यापदादिदुगेभ्यः वनानि च प्रचुरतृणपानीयानि प्राम्नवन्ति, तथैव च जीवनिकाया निर्यामकरलेभ्योऽहंद्रयोऽमूढज्ञाना-यथावस्थितज्ञाना मननं मतिः-संवित् सैव कर्णधारो येषां ते तथाविधास्तेम्यो, वन्दे विनयप्रणतस्त्रिविधेन त्रिदण्डविरतेभ्यः 'शास्तादिभिबृहुल'मिति चतुर्थां ॥ सम्प्रति हतीयं द्वारं व्याचिष्यासुराह— मिथ्यात्वमेव कालिकावातो मिथ्यात्वकालिकावातस्तेन विरहिते भवाम्मोधौ, तथा सम्यक्त्वमेव गर्जाभः प्रवातो यत्र स तथा तस्मिन्, एकसमयेन प्राप्ताः सिद्धिवसतिपत्तनं पोताः-जीवबोहिस्थाः अहिन्नियामकोपकारात्॥ततो यथा सांयात्रिकः सर्वः प्रसिद्धनियामकं चिरगतमपि यात्रासिद्धर्थं पूजयन्ति, एवं प्रन्थकारोऽपि सिद्धिपत्तनं प्रति प्रस्थितोऽमीष्टयात्रासिद्धये पोडश, सप्तदश्य कालिकावातः, तत्र यथा जलधौ कालिकावातरहिते अनुकूले गर्जभवाते निषुणनियामकसहिता ग्रलंति जहा गावो गोवा अहिसावयाइदुग्गोहैं। पडरतणपाणिआणि य वणाणि पावंति तह चेव ॥ ९१५॥ तो उबगारित्तणओं नमोऽरिहा भविअजीवलोगस्स । सबस्सेह जिणिंदा लोगुत्तमभावतो तहय ॥ ९१७॥ निज्ञामगर्यणाणं अस्टनाणमयकण्णघाराणं । वंदामि विणयपणओ तिविहेण तिदंडविरयाणं ॥ ९१४ ॥ जीबनिकाया गाबी जं ते पाछिति ते महागोवा। मरणाइभयाउ जिणा निवाणवणं च पाविति ॥ ९१६॥ मिच्छत्तकालिआवायविरहिए सम्मत्तमज्जहपवाए। एगसमयेण पत्ता सिद्धिवसहिपद्दणं पोआ॥ ९१३॥ निश्छिदाः पोता ईप्सितं पत्तनं प्राधुवन्ति ॥ एवम्--नियामकरले भ्यसीथिकुद्धाः ॥ सत्विचिकीषंयेदमाह-

अगिमतो रागपदार्थज्ञसत्र चोपयुक्तः, नोआगमतो रागवेदनीयकर्मोद्यप्रभवः परिणामविशेषः, स च द्विधा-प्रशस्तः अप्र-्रव-पृथिच्यादिषड्जीवनिकाया एव गावः जीवनिकायगावः तान्, ते भगवन्तोऽहन्तो जिना महांगोपाः पालयन्ति-रक्षन्ति मरणादिभयेभ्यो, निर्वाणवनं च प्रापयन्ति, एवं ते जिनेन्द्रा इह-असिम् जीवलोके उपकारित्वहेतोः सर्वस्य भन्यजीव-रीरे प्रतीते, व्यतिरिक्तो द्विधा-कम्मैद्रव्यरागो नोकम्मैद्रव्यरागश्च, तत्र कम्मैद्रव्यरागश्चतुर्विधः, तद्यथा-रागवेदनीयपुद्-लोकस्य नमोऽहाँ लोकोत्तमभावतः, तथा च एवं तावहुकेन प्रकारेण नमोऽहन्वे पंच हेतवो-गुणाः प्रतिपादिताः॥ माम्प्रतं गमतो रागपदार्थज्ञाता तत्र चानुषयुक्तः, नोआगमतो ज्ञश्वरीरभव्यश्वरीरतद्व्यतिरिक्तमेद्तस्त्रिविधः, ज्ञश्वरीरभव्यश-वैश्रसिकश्च, प्रायोगिकः कुसुम्भरागादिः, वैश्रसिकः सन्ध्याश्वरागादिः, भावरागोऽपि द्विधा-आगमतो नोआगमतश्च, रञ्जनं वा रागः, स च नामादिमेदाचतुष्प्रकारः, तत्र नामत्थापने सुगमे, द्रव्यरागो द्रेधा-आगमतो नोआगमतश्च, तत्रा-रागद्वेषकषायान् इन्द्रियाणि पञ्चापि परिषहान् उपसर्गान् नामयन्तो नमोऽहाः ॥ तत्र 'रञ्जी रागे' रज्यतेऽनेनास्मिन् या ाध्यमानकाः, निर्धेत्तवन्धपरिणामाः सत्कर्मतया स्थिता जीवेनात्मसात्क्रता बद्धाः, उदीरणाकरणेनाक्रब्योदीरणाविले-गला योग्या १ बध्यमानकाः २ बद्धाः ३ उदीरणावलिकाप्राप्ताश्च ४, बन्धपरिणामाभिमुखा योग्याः, बन्धपरिणामं प्राप्ता कापविष्टा उदीरणाविकिकाप्राप्ता, नोकर्मद्रव्यरागः-कम्मरागैकदेशः तदन्यो वा, तत्र तदन्यो द्विविधः-प्रायोगिको रागदोसकसाए, इंदियाणि य पंचानि । परीसहे उवसागी, नामयन्तो नमोऽरिहा ॥ ९१८॥ प्रकारान्तरेण नमोऽहं स्वहेतुगुणाभिधित्तयाऽऽह—

प्रशस्तनामनमयुक्तं, न, तस्यापि बन्धात्मकत्वात्, यद्येवं तत 'एस पसत्यो रागो' इत्यादि विरुद्धं, नैष दोषः, सरागसंयतानां ि कूपखननोदाहरणतस्तस्य रागस्य प्राशस्यादित्यकं प्रसङ्गेन ॥ इदानीं 'दोस' ति दोषः द्वेषो वा, तत्र 'दुष वैकृत्ये' दुष्यतेऽ- ि नेनासिन्नस्याद् दूषणं वा दोषः, 'द्विषो अप्रीतौ' द्विष्यतेऽनेन अस्मिन् अस्मात् द्वेषणं वा द्वेषः, असाविषे नामादिभेदाचतु-अपिक कमणं देवसियं ताव आभोष्ड, भणड्-न संभरामि खमासमणो 1, तेहिं पडिभिन्नो भणति-नत्थित्ति, आयरिया अणुव-शिष्टियस्स न देति पायच्छित्ं, सो चितेड्-किं कह विति १, सा उवसंता साहड् गुरूणं-मए एयं कयं, सा साविगा जाया, सबं नक्खणं देवयापभावेणं, अण्णे भणंति-सो भिक्खमतिगतो अण्णगामे, तत्थ ताए वाणमंतरीए तस्स रूवं छाएता तस्स रूवेणं परिकहइ, एवमप्पसत्यो एस नेहाणुरागो, अस्स इमा निरुत्तगाहा-'रज्ञंति असुभकलमल्कुणिमाणिष्टेसु पाणिणो जेण। रागोति 🔏 पंथे तलाए णहाइ, अशेहिं दिट्टो, सिट्टो गुरूणं, आवस्सए आलोएइ, अजो ! संमं आलोएहि, सो उवउत्तो, मुहणंतगाइ जाव है। तेण भन्नइ जं रज्जड् तत्थ रागत्यो ॥ १ ॥' एवं दृष्टिरागो विषयरागोऽत्यप्रशस्तो द्रष्टन्यः, दीर्घसंसारहेतुकदध्यवसायात्मक-है। त्वात्, प्रशस्तरतु रागोऽर्हदादिविषयः, उक्तं च—'अरहंतेसु य रागो रागो साहुसु बीयरागेसु। एस पसत्थो रागो अज्ज होजात्त मिच्छादुक्कडं तेण भणियं, सो पडिओ, सम्मिद्दिगाए सा धाडिया, तहेब सो ऊरू सपएसो लाइतो, रूढो य सरागाण साहुणं ॥१॥" एवंविधं रागं नामयन्तः-अपनयन्तः, िन्याकालनिष्ठाकालयोरभेदेनापनीतवन्त एव गृह्यन्ते, आह् विधो, निक्षेपो रागवदवसेचः, तथा दिग्मात्रमुपद्दर्थते-नोआगमतो द्रव्यद्वेपो ज्ञारीरभव्यश्यरीरव्यतिरिक्तो द्विधा-कर्मद्र-ि व्यद्वेषः नोकमंद्रव्यद्वेषः, तत्र कम्मंद्रव्यद्वेषश्चतुष्यकारः-द्वेषवेदनीयपुद्गठा योग्याः १ वध्यमानकाः २ वद्धाः ३ उदीरणा-

दिन्नों, राया तत्थ मणूसे विसज्जेइ, जइ अणुजाणह वंदतो एमि, आगतो, सङ्घो जातो, साह्ववि आछोइयपडिकंतो, एवं 🦨 संसारवद्धणो दोसो जेहिं नामितो ते अरिहा ॥ इह रागद्वेषौ कोधाद्यपेक्षया नयैः पर्याछोच्येते, तत्र यद्यपि नया नैगमा-द्वेषः, एवं मायालोभावपि परोपघाताय व्याप्रियमाणौ द्वेषः, स्वश्चरीरस्वधनस्वजनादिषु मूच्छोपयोगकाले तु तावेव रागः, 🌴 अभिष्वङ्गात्मकत्वात्, दकंच-'माणो रागोत्ति मतो साईकारोवयोगकालिमा। सो चेव होइ दोसो परगुणदोसोवयोगंमि ॥१॥ 🏄 राया तत्येव आगतो ॥ अमुं गोवावि पढंति, सो विहरंती साह तत्थ समोसहो, आरामे ठिओ, आरामिओ पढह, तेण ल पुच्छिओ साहइ, तेण भणियं—अहं पूरेसि, 'एएसिं घायगो जो उ, सोवि इत्येव आगतो'॥ सो घेनूण रण्णो समीवं गतो, पढइ, राया सुणंततो मुच्छितो, सो हम्ममाणो भणइ—कवं काउं अहं न याणासि, छोगस्स कछिकरंडो एसो मे समणेण ।-"मायंपि दोसमिच्छड् बबहारो जं परोवघायाय । नायोवायाणोचिय मुच्छालाभोत्ति तो रागो ॥ १॥" ऋजुसूत्रस्य कोधस्तावद्गीतिरूपत्वात् द्वेषः, मानमायालोभास्तु भाज्याः, कदाचित् रागः कदाचिद् द्वेषः, तथाहि-यदा मानोऽहङ्गारो-पयोगात्मकस्तदाऽऽत्मनि बहुमानेन प्रीतियोगाद्रागो, यदा तु स एव परगुणविद्वेषोपयोगात्मकः तदानीमप्रीतिरूपत्वाद् द्वेषः, एवं मायात्रोभावपि परोपघाताय व्याप्रियमाणौ द्वेषः, स्वश्तरीरस्वधनस्वज्जनादिषु मूच्छोपयोगकाले तु तावेव रागः, मायाया अपि परोपघाताय प्रयुज्यमानत्वेनाप्रीतिजातावन्तर्भावात्, लोभस्तु न्यायोपादानमूच्छोत्मको रागः,

४ ह्यात् कषायप्रभवसादेव कषायिनित्तात् उत्पत्तिकपायः, द्रज्यात् कषायोत्पित्तः सुप्रतीता, उक्च−"कि प्तो कट्ठ-८ यरं १ जं मूढो खाणुगंमि अप्फिडितो । खाणुस्म तस्स रुसइ न अप्पणो दुप्पयोगस्स ॥ १ ॥" प्रत्ययकपायः खल्यान्तरः जिथकषायो मानकपायो मायाकपायो लोभकपायश्च, तत्र कोघो नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, नामस्यापने श्चण्णे, नोआगा-🎢 रसभावकसाए या नएहिं छहिं मग्गणा तेसिं॥ १ ॥" नामस्थापने सुगमे, द्रव्यकषायो नोजागमतो ज्ञारीरभव्यश्ररीरब्य-🎾 तिरिको द्विधा-कर्माद्रव्यकषायो नोकर्माद्रव्यकषायञ्च, कर्माद्रव्यकषायञ्चतुष्प्रकारः, कषायवेदनीयपुद्गला योग्याः १ बष्य-| कारणविशेषः कपायपुद्गळळक्षणः, आदेशकपायः कॅतवकृतभकुिरभङ्गराकारः, तत्य हि कपायमन्तरेणापि तथादेश-🎖 मानाः २ बद्धाः ३ उदीरणाबिककाप्राप्ताश्च ४, नोकम्मेंद्रव्यकषायः सर्जेकषायादिः, उत्पत्तिकषायो यतो द्रव्यादेवा-गत्, रसकषायो हरीतक्यादीनां रसः, भावकषायो नोआगमतः कषायोद्य एव, स च कोघादिभेदाचतुष्पकारः, तद्यथा-रागः, कोघो द्वेषः, मानमाये तु यदा स्वगुणोपकारोपयोगात्मके तदा मूच्छांत्मकत्वाछोभः, छोभत्वाच्च रागः, यदा तु स्वगुणो-४ पकारोपयोगविकले तदा परोपद्यातोपयोगात्मकत्वात् कोघः, कोघत्वाच्च द्वेषः, उक् च-''सहाइमयं माणे मायाय य सगुणोव-४ गाराय । उवजोगो छोमोच्चिय जतो स तत्येव अवरुद्धो ॥ १ ॥ सेसंसा कोहोच्चिय परोवघायमङ्यति तो दोसो" इति ॥ अथ कषायद्वारं, शब्दार्थः प्राग्वत्, तेषामष्टविधो निश्चेषः, तद्यथा-नामकषायः स्थापनाकषायः द्रब्यकषायः समुत्पत्ति-%∥क्षायः ४ प्रत्ययक्षायः आदेशकषायः रसक्षायः भावकषायः ८, आह् च-"नामं ठवणाद्विष्, उप्पत्ती पचष् य आदेसे। 🎢 मायालोमावेवं परोपघातोवओगतो दोसो । सुच्छोवयोगकाले रागोऽभिस्संगालंगोति ॥ २ ॥" शब्दादीनां तु मतं-लोभो

एहिसित्ति, सो सबहे करेड़ गोघाइयगाइ जहा एमित्ति, सा भणइ, न एएहिं पत्तियामित्ति, जइ एयस्स रिसिस्स दुक्तिब(क्कि)-यं पियसि तो विसज्जेमित्ति, सो रुद्दो, तेण दोऽवि दोहिं हत्येहिं गहियाणि, पुच्छिया भणंति-महरिसि 1 अणवचोऽसि, सो रियस्स मूळे पबयामित्ति, तेर्हि सो परिक्षिज्ञा भनेणं पाणेण य, पंथे य विसमे सुकुमालतो दुक्खाविज्ञाह, अणुलोमे य से डवसम्मे करेंति—चित्तक्खोमो जायह, सो धणियतरागं थिरो जातो, न पुण तेर्हि खोसितो, अण्णे भणंति—ते सिद्ध-पुत्तक्षेण गया, अतिसए साहेंति, जहा चिरं जीवियवं, सो भणह—बहुओं में धम्मो होहिति, न सिक्किओं खोभेडं, गया जिमहणिनस समीवं, सङ्णक्ष्वाणि क्याणि, कुचे से घरओं कतो, सङ्णक्षों भणह—भद्दे । जामि हिमवंतं, सा न देह, मा न क्ष भणइ-सब्मेयं, खोभितो। एवं सो सावगो जातो देवो, इमोऽवि ताओ आयावणभूमीतो उइण्णो मिगकोडगं नगरं जाइ, मतो ज्ञारीरभव्यश्वरीरव्यतिरिको द्रव्यक्रीधः प्राक्रतशब्दसामान्यापेक्षया चर्मकारक्रोधः रजक्रकोधो नीलिकोधश्च क्रोध-हित गृह्यते, नोआगमतो भावक्रोधः क्रोधाद्य एव, स च चतुभेदः, उक्तं च—"जल्डरेणुपुढविपवयराईसरिसो चडिहो कोहो।" प्रमेदफल्यमुत्तरत्र बक्ष्यामः, तत्र क्रोधे उदाहरणम्—वसंतवरे नयरे उच्छन्नवंसो एगो दारगो, देसंतरं संकम-माणो सत्येण डिझतो तावसपिछं ततो, तस्स नामं आग्गयउत्ति, तावसेणं बिद्धतो, जमो नामं सो तावसो, जमस्स पुत्तो जमदिगातो जातो, सो घोरागारं तबचरणं करेइत्ति विक्खातो जातो। इतो य दो देवा, वेसानरो सद्धो धन्नंतरी तावसभत्तो, ते दोऽवि परोप्परं पण्णवेति, भणीति य-साह्र तावसे परिक्खामो, सद्धो आह-जो अम्हं सबअंतिमओ तुज्झ य सबप्पहाणो ते परिक्खेमो। इतो य मिहिळाए नयरीए तरुणधम्मो पउमरहो राया, सो चंपं बच्चइ वसुपुजस्स आय-

मिगी जाया, मा मम पुत्तो एवं नासडित तीए खित्तियचरू जिमितो, इयरीए इयरो पेसितो, दोण्हवि पुत्ता जाया, ताव-सीए रामो, इयरीए कत्तिविरिओ, सो रामो तत्थ संबद्धइ, अन्नया एगो विज्ञाहरो तत्थ समोसहो, पिडिभग्गो, तेण सो पिडिचरिओ पगुणो जातो, ततो से रामस्स तेण तुट्टेण परसुविज्ञा दिन्ना, सरवणे साहिया, अन्ने भणंति—जमद्गिगस्स परं-परागया परसुविज्ञा, तेण रामो पाढिओ, तस्स सिद्धा, सा रेणुगा भगिणीघरं गया, तेण रण्णा समं पलग्गा, सपुत्ता तत्थ जियसन्तू राया, सो डाइतो, कि देमि १, धूयं देहित्ति, तस्स धूयासयं, जा तुमं इच्छाइ सा तुम्झंति, कण्णंतेडरं नतो, ताहिं दहूण निच्छूढं, न रुजासित्ति भणितो, तातो खुज्जीकथातो, तत्थ एगा तस्स धूया रेणुष्णं रमइ, तीष्डणेणं फुंड पणामियं, इच्छिसित्ति य भणिया, हत्थो पसारितो, निज्जंतीष उबद्धियायो खुज्जीओ सालिरूवष् देहि, अक्सुब्जीतो कयातो, अडवीए जमदिगिणा आणीया, रहो रामो, ततो रामेण सपुत्ता मारिया, सोऽवि किर तत्येव ईसत्यं सिक्खितो, तीसे भगिणीए सुयं, रण्णो कहियं, सो आगतो, आसमं विणासित्ता गावीतो घेतूण पधावितो, रामस्स कहियं, तेण पथाविज्ञण परसुणा मारिओ, कचविरिओ राया जाओ, तस्स देवी तारा, अण्णया से पिउमरणं कहियं, तेण आगंतूण जमद्ग्मी मारिओ, डडसमए जमदिगिणा भणिया—अहं ते चरुं साहेमि, जेण ते पुत्तो बंभणपहाणो होइ, तीए भणियं—एवं किज्जड, मज्झ य भगिणी हस्थिणडरे अणंतिविरियस्स भञ्जा, तीसेवि साहेहि खत्तियचरुगंति, तेण साहितो, सा चिंतेइ—अहं ता अडवीए नीया आसमं, सगीमहिसपरियणा राइणा दिन्ना, संबद्धिया, जोबणं पत्ता जाहे जाया ताहे बीबाहधम्मो जातो, कत्तवीरितो मारितो, सयं चेच रजं पडिचणां परसुणा कहियं,

्रि एवंविधं क्रोधं नामथन्त इत्यादि पूर्ववत् ॥ मानोऽपि नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, कम्मेद्रव्यमानस्त्रंथं, नोकम्मेद्रव्यमानः ि स्वार्थः कार्यक्षणः, भावमानो नोक्षागमतस्त्रविष्यकः, स च चतुर्द्धां, यथाऽऽह-"तिणिसञ्या १ कहु २ द्वियं ३ सेञ्द्ध्यमे। १८ प्रमा माणो ॥" अत्रोदाहरणम्—सो स्वस्मो तत्य संबद्धः, विज्ञाहरपरिगाहितो जातो, किर चक्रवृद्धी भविस्सङ्चि, मेघ- १८ वातो ॥ अत्राद्धा इत्योरयणनियध्यापउमसिरीदाणनिमेनं तस्स समीवे सथासे अच्छः, अन्नया तेण विसाईहिं परिकिल- १८ जाइ, इतो य रामो नेमित्तियं पुच्छः, क्रतो मम विणासोत्ति १, तेण भणियं—जो एयंमि सीहासणे निविसिहिंद्ध, प्यातो १८ वाढातो पायसीभूयातो खाहिति, ततो ते भयं, ततो तेण अवारियं भनं क्यं, तत्य सीहासणे धुरे ठिवयं, दाद्यातो से अग्गतो क्यातो, एवं वच्चः क्राले, इतो य सुभूमो मायं पुच्छः –ि एत्तिजो छोगो १, अन्नोऽवि अस्थि १, तीप सहं अग्वद्धं, सो तं सोज्ञणमिमगणेण हस्थिणापुरं गतो, तं समं पविद्दो, देवया रहिज्ञण नद्दा, तातो दादातो परमझं जायातो, परमु पिकहियं, साहणा तं पहारेखं छागातो, परमु मुच्हं, विज्ञाहरेणं ताणि पहरणाणि तेसं चेव यादं गहाय उद्दित्तं, चक्कांचं, तेण से रामस्स हि संभमेण पलायंती तावसासमं गया, पडितो य समुहेण भूमिं खायंती गन्मो, ततो नामं कयं सुभूमो, रामस्स य परस् ि जहिं खित्यं पेच्छइ तिहं तिहं जलित, अन्नया तावसासमस्स मन्झेण विइवयइ, परस् उज्जिलितो, तावसा भणंति—अम्हे चिय हिं खित्तिया, तेण रामेण सत्त वारा निक्खित्या पुहवी क्या, हणूणं थालं भिर्यं, एवं िकर रामेण कोवेण खित्तया बिहेया, की पारकाहप, तथाखा जागता, परछ छपर, परमाया, रपरा प या पार पार पहणा पहणा, पकरपार पाप, पाप, पाप पामियंत कि सीसं छिनं, पच्छा तेण सुभोमेण माणिणा एक्क्वीसं वारा निव्वंभणा पुहवी कथा, गवभावि फालिया, एवंविधं मानं नामयंत

णगपवेसकाले वीसत्यं वीसत्यं बहुं धम्मगयं जंपिकण ततो नडुतुंडेण जहा से भत्ता सुणेड् तहा एगा भाउजाड्गा भणिया-िक बहुणा ? साडियं रिक्खजासि, तेण चिंतियं-एसा दुचारिणित्ति, वारियं च भगवया असइपोसणं, ततो णं परिद्वेमित्ति मंतेण आवाहितो, आचरिष्हिं आलोयाविया ठिया, चडत्थयं च वारं नालोयाविया, भणति–एस पुद्यङभासेणागच्छइ, माया-भाडजायातो य से कुरकुरायंति, तीए चिंतियं-पेच्छामि ता भाडगाण चित्तं, किमेयाहिंति ?, नियडीए परिआलोचिरुण सोव-इत्यादि पूर्ववत् ॥ माया चतुर्विधा नामादिभेदतः, कम्मीद्रव्यमाया योग्यादिभेदाः पुग्गलाः, नोकम्मीद्रव्यमाया निधानप्रयु-भत्तपचक्वाइयाए पूयानिसित्तं तिणिण वारे लोगो न किंचि पासइ, ततो तत्थेव भूमिगयाए किच्छेण नीया रचणी, पभाए ओलुगंगी निम्मया, घणसिरीए भणिया-कीस ओलुगंगी दीसिस 2, सा रुयंती भणइ-न याणामो अवराहं, गेहाओ य घाडिया, तीए भणियं-वीसत्था अच्छह, अहं ते क्तानि द्रव्याणि, भावमाया नोआगमतस्तत्कमंद्रव्यविपाकछक्षणा, तस्याथ्यत्वारो भेदाः, "मायाऽबलेहि १ गोमुत्ति २ मेंढ घणावहा भायरो सेट्टी, घणसिरी तेसिं मगिणी, सा वाळरंडा परलोगरया य, पच्छा मासकप्पागयधम्मघोनायरियसमीवे पडिबुद्धा, भायरोऽवि से नेहेण पडिबुद्धा, सा पबइउमिच्छइ, ते संसारनेहेणं न देंति, सा य धम्मबयं खद्धं खद्धं करेइ, तछदोसेण किबिसिया जाया, परिसी दुरंता माया । अहवा सबंगसंदरी उदाहरणं, वसंतपुरं नयरं, जियसनू राया, धणवइ-पछंके उचिसंती वारिया, सा चिंतेइ-हा, पच्छा तेण भणिया-घरातो मे नीहि, सा चिंतेइ-िक मे दुक्कडं कयंति १, भणियं–कहं मिलस्तामि, भाषा भणितो - क्षिमेवमेयंति १, तेण भणियं - अलं मे बुइसीलाए, सिंग ३ घणवंसिमूल ४ समा" मायाए उदाहरणं पंडरजाा, तीए किल

भणियं-तुब्भं चेव सगासातो सुया देसणा, निवारणं च, तीए भणियं-अहो ! ते पंडियत्तणं वियारक्लमगं धंमयापरि-गामो, मया सामण्णेण बहुदोसमेयं भणियंति से डबदिडं, वारिया य, किमेताबता दुच्चारिणी होइ १, ततो सो रुजितो, मिन्छादुक्कडं से दवावितो, चिंतियं च णाए-एस ताव मे किसणघवरुपडिबज्जगो, बितिओऽवि एवं चेव विन्नासितो, जायाहिं पबइ्या, अहाउगं पालिता सुरलोगं गयाणि, तत्थिवि अहाउयं पालिता भायरो से पढमं चुया सागेए नयरे असोगद्तस्स समुद्दत्तसागरदत्ताभिहाणा पुत्ता जाया, इयरीऽवि चइ्छण गयउरे नगरे संखर्स इञ्भस्स सावगस्स धूया जाया, अतीव सुंदरित्ति सबंगसुंदरी से नामं कयं, इयरीतोऽवि भाउजायातो चिष्ठण कोस्तलाउरे नंदणाभि-मिन्छादुक्कडं से दवावितो, चिंतियं च णाए-एस ताव मे कसिणधवलपडिबज्जगो, वितिओऽवि एवं चेव विन्नासितो, नवरंसा भणिया-किं बहुणा?, हत्यं रक्खेज्ञासित्ति, सेसविभासा तहेव जाव एसोऽवि मे कसिणधवलपडिबज्जगोत्ति, एत्थ पुण इमाए नियडीए अब्भक्खाणदोसतो तिवं कम्मं निवदं, पच्छा एयस्स अपडिक्कमिय भावतो पबइ्या, भायरोवि से सह वासहर पत्ताणि सवाणि, सवंगसुंद्रीवि कहिंपि साकेया मोछाविया, ततो अङ्दुहङ्याए धरणीए चेव रात्तें गमिता, पभाए से भत्तारो अणापुच्छिय सयणवग्गं एगरस धिजाङ्गस्स गयपुरमागएण असोगदत्तसेहिणा दिहा, कस्सेसा कण्णगत्ति कस्सवि समीवे पुच्छियं, नायं संखस्स, ततो सबहुमाणं विगी पुरिसच्छाया दिहा, ततो तेण चिंतियं-दुइसीला मे महिला, कोइ अवलोइडं गतोति, पच्छा सा आगया, न तेण सिज्जियं, एत्थंतरंमि य सबंगसुंदरीए तं नियिडिनिबंधणं पढमकम्मं डिदितं, ततो भत्तारेण से वासघरिष्टिएण त्ममुहद्त्तस्स मिगाया, लद्धा, विवाहो कतो, कालंतरेण सो विसज्जायगो समुहद्ता अइगतो, उवयारो से कतो, हाणस्त इन्मस्त सिरिमङ्-कंतिमङ्नामातो धूयातो आयातो, जोबणं

रियमिणं, पच्छा परियणो पुच्छितो भणइ-न कोइ एत्थ अज्ञं मोत्तूण पविद्वो, तीए अंबाडितो, पच्छा फुई, इयरीए पवित्ताणे, पच्छा परियणोए सिई, तीए भणियं-विचित्तो कम्मपरिणामो, पच्छा उग्गतरतवरया जाता, तेसिं चाणत्थभीयाणं न तं नेडुं ओगाहइ, सिरिमतिकंतिमतीतो भत्तारेहिं हसिज्ञंति, न य विपरिणामंति, तीएवि उग्गतवरयाए कम्मं सेसीकयं, एत्थंत-रंमि सिरिमती भत्तारसहाया वासघरे चिद्दइ, जाव मोरेणं चित्तातो उयरिऊण निगछितो हारो, ताणि संवेगमावण्णाणि— तेहिं पुच्छियं, तीपिव साहिओ परभवबुत्तंतो, ताणि पबइ्याणि, परिसी दुहावहा माया । एवंविघां मायां नामयंत इत्यादि हिलिह १ खंजण २ कहम ३-सा हारं मोत्त्ण भिक्खडमुद्दिया, पत्थंतरंमि चित्तकम्मोइण्णमऊरेण सो हारो गिलितो, तीए चिंतियं—अच्छरियमिणं, पच्छा साडगद्धेणं ठइयं, भिक्खा पडिग्गहिया निग्गया य, इयरीए जोइयं जाव नित्य हारोत्ति, तीए चिंतियं—किमेयं ?, अच्छ-कहेता गतो सागेयं नगरं, परिणीया अणेण कोसलाडरे नंदस्स ध्या सिरिमती, भाउणा य से तीसे भागिणी कंतिमई, अहो से भयवतीए महत्थ(प्प)या जन्न सिट्टमेयंति खामिडं पयङ्गणि, एत्थंतर्गम से केवलनाणमुप्पन्नं, देवेहिं महिमा कया, रूवेवत् ॥ लोमो नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, तत्र कमंद्रन्यलोमो योग्यादिभेदाश्वतुर्विधाः पुद्गलाः, नोकम्मेद्रन्यलोभ प्च्छा पद्यश्या, कालेण विहरंती पवत्तिणीए समं साक्षेयं गया, पुबभाउजायाओ उबसंताओ, भत्तारा य तार्सि न सुड्ठ, पत्थंत-रंमिय से उदितं नियडिनिवंधणं विइयं करमं, पारणगे भिक्खंहं पविद्वा, सिरिमती बासघरं गया हारं पोयइ, तीए अन्मुहिया, पच्छा तेसिं समागमसंबवहारी वोच्छित्रो, सा धम्मपरा आकरम्तिका, चिक्राणका इत्यर्थः, भावलोभस्तत्कम्मेविपाकः, तस्य भेदाश्चत्वारः-'लोहो सुयं च णेहिं, ततो गाहमधिती जाया, विसेसतो तीसे,

अपरमैस्वर्ययोगाज्जीवः, तस्य लिङ्गं तेन सृष्टं वा इन्द्रियं, 'इन्द्रिय'मिति निपातनसूत्रादिष्टरूपनिष्पत्तिः. न ि अभिमावेन्द्रियं च, तत्र निर्वेन्युपकरणे द्रव्येन्द्रियं, निर्वेत्तिनाम प्रतिविशिष्टः संस्थानिने

च-''जो सविसयवावारो सो उवयोगो स चेगकालंसि । एगेण चेव तम्हा उवयोगेगिंदिआ सबे ॥ १ ॥" लिधरपि प्रायः जन्तवः शब्दादिकामिति, भावेन्द्रियमपि द्विधा-लज्धिरुपयोगश्च, तत्र लज्धिः श्रोत्रेन्द्रियादिविषयः सर्वात्मप्रदेशानां तदाव-रणक्षयोपश्चमः, दुपयोगः स्वस्वविषये लज्यिक्पेन्द्रियानुसारेणात्मनो न्यापारः, इह यदि उपयोगापेश्चया संसारिजीवानां शक्तिशक्तिमतोः कथञ्चिद्रेद्दात्,कथञ्चिद्भद्रश्च सत्यामपि तत्यामान्तरनिर्धनौ द्रज्यादिनोपकरणत्य विघातसम्भवात्, तथाहि-द्गलममूहात्मिका अभ्यन्तरा निर्वत्तित्तात्याः शक्तिविशेषः, इदं चोपकरणाङ्पं द्रव्येन्द्रियं नान्तरनिर्वेत्तः कथश्चिद्योन्तरं, नेत्रयोरभयपार्श्वतोभाविनी खूवा चौपरितनवन्धापेक्षया समे, वाजिनो नेत्रयोरपरि तीक्ष्णे चात्रभागे इत्यादि जातिभेदा-न बाह्याभ्यन्तरभेदः, पूर्वसूरिभिस्तथाभिधानात्, उपकरणं खङ्गस्थानीयाया बाह्याया निर्वतेयां खङ्गधारासमाना स्वच्छतरपु-न्नानाविधे, अभ्यन्तरा तु निर्वतिः सर्वेषामिष जन्तुनां समाना, तामेव चाधिकृत्यामूनि सूत्राणि प्रावर्तत, यतः 'सोइंदिए णं भंते ! किसंडाणसंडिते पन्नते १, गोयमा ! मस्रचंद्संडाणसंडिए पण्णते, घाणिंदिए णं भंते ! किसंडाणसंडिए पण्णते १, पण्णते, फासिंदिए णं भंते। किसंठाणसंठिए पन्नते ?, गोयमा। नाणासंठाणसंठिए पन्नते," इह स्पर्शनेन्द्रियनिर्धतः प्रायो सत्यामिष कदम्बपुष्पाद्याकृतिरूपायामान्तरनिष्टेता आतिक्योरतरघनगाजितादिना शक्त्युपघाते सिति न परिच्छेत्तुमीशते चिन्ता क्षियते तदैकस्मिन् काल एकेनैवेन्द्रियण उपयोगों न शेषेरित्युपयोगापेक्षया सर्वोऽपि संसारिजीय एकेन्द्रियः, उक्त है च, तत्र वाह्या कर्णपर्पिटिकादिकपा, सा च विचित्रा, न प्रतिनियतसंस्थानकपतया व्यपदेष्टुं शक्या, तथाहि-मनुष्यस्य श्रोत्रे गीयमा ! अहमुत्तगसंठाणसंठिए पण्णते, जिल्मिद्दि णं भंते ! किसंठाणसंठिए पञ्चते ?, गोयमा । खुरप्यसंठाणसंठिप

 सर्वजीवानामिष संसारिणां पञ्चन्द्रियविषयाऽपि समस्ति, एकेन्द्रियाणामिष वकुळादीनां तथोपळग्भात्, उकं च-"जं किर्
 बढळाईणं दीसइ सेसंदितोवळंगोऽवि । तेणित्य तदावरणक्खओवमसंभवो तेसिं ॥ १ ॥" तस्मादुपयोगापेक्षया ठक्यपे-ततो बाह्याभ्यन्तरभेदभिन्ना यथास्वकम्मीविपाकोदयं निर्वृत्तिः, तत आन्तरनिर्वृत्तेः शिकिरूपमुपकरणं, तदनन्तरं चेन्द्रि-याथोंपयोगः, तथा चाह-"लामक्कमो ड लद्धी निबसुवगरणडवओगे य ॥" अमूनि च स्पर्शनादिभेदेन पंच भवन्ति, रणानि। तत्र श्रोत्रेन्द्रिये उदाहरणम्–वसंतपुरे नयरे पुष्फत्तालो नाम गंधवितो, सो य अइसुस्तरो विरूचो य, तेण जणो हयहियओ कओ, तिम य नयरे सत्यवाहो दिसाजनं गतो, भद्दा य से भारिया, तीए केणवि कारणेण दासीओ पेसियातो, तातो सुणंतीतो अच्छंति, कालं न यांणंति, चिरेण आगयातो, अंवाडियातो भणंति–मा भट्टिणीतो रुसह मन्झं, अस्हाहिं सुयं पस्णवि लोभणिजं, किमंग पुण सकन्नाणं ?, ततो पुच्छड्—कहं ?, ताहिं कहियं, सा हियए चितेड्—अहह कहमहं सुचं पस्णवि लोभणिजं, किमंग पुण सकन्नाणं अतो पुच्छड्—कहं ?, ताहिं कहियं, सा हियए चितेड्—अहह कहमहं पेच्छेजािमे ?, अन्नया तत्थ नगरे देवयाए जत्ता जाया, सबं च नगरं गयं, सावि गया, लोगोऽवि पणिमिज्णं ततो बहुवचनम्, उकं च-"सर्शनरसनप्राणच्छःश्रोत्राणीन्द्रियाणी"ति, तानि चानामितानि अलं दुःखायेति । अत्रोदाह-क्षया वा नैकेन्द्रियादिभेद्व्यपदेशसंभवः, किन्तु निर्वेनिरूपद्व्येन्द्रियापेक्षया, तस्याः प्रतिनियतैकेन्द्रियादिजातिभेदं प्रति नियतसङ्ख्याया भावात्, उक् च-''पंचिदिओऽवि बउलो नरोब सबविसयोबलंभातो। तहवि न भन्नड् पंचिदिभोत्ति बज्झेन्दियाभावा ॥ १ ॥" अमीषां च द्रब्यभावेन्द्रियाणामयं भावक्रमः-प्रथममिन्द्रियावरणक्षयोपशमरूपा लब्धिभेवति, ्रे कहमह पच्छेजामि १, अन्नया तत्थ नगर देवयाए जत्ता जाया, सब च नगर गय, सावि गया, छोगाऽबि पणामिजण ४) पडिएइ, पभायं वष्ट्र, सोवि गाइऊण परिस्संतो परिसरे सुत्तो, सा य सत्थवाही दासीए समं गया, पणिवइत्ता देवउछं ४

रीणवि अन्महिया, अज्झोववण्णो, पच्छा गविद्वा, का एसत्ति ?, नायं, तग्घरपञ्चासन्न वीही गहिया, तीसे दासचेडीणं दुगुणं देइ, महामाणुसंत्तणं च दाएइ, ततो हयहिययातो कयातो, देवीए साहति, संबवहारो लग्गो, देवीए गंधाई ततो चेव गेण्हं-याए भुजापने लेहो लिहिऊण छूढो, यथा 'काले प्रसुप्तस्य जनाईनस्य, मेघान्धकारासु च शर्वरीषु। मिथ्या न जल्पामि विशा-लनेत्रे 1, ते प्रत्यया ये प्रथमाक्षरेषु ॥१॥' पच्छा उग्गाहिऊण विसिज्जिया, देवीए उग्घाडिया, वाइतो लेहो, चिंतियं चणाए— धिरत्थु भौगाणं, पडिलेहो लिहितो, यथा 'नेह लोके सुखं किंचिच्छादितस्यांहसा भृशम्। सितं च जीवितं नृणां, तेन धम्में मतिं कुर ॥१॥ पादपथमाक्षरबद्धो भावार्थः पूर्वश्लोकवद्वसेयः, ततो वंधिज्ञण पुडिया न सुंदरा गंधित विस्तिज्ञिया चेडीए, तीए ताए अन्सुट्टेमित्ति आगासतलातो अप्पा मुक्को, सा मया, एवं सोइंदियं दुक्लाय भवति ॥ चर्कित्वदिए उदाहरणं-महराए नयरीए जियसक् राया, धारिणी देवी, सा पयईए धम्मसद्धा, तत्थ भंडीरवणं चेहयं, ति, अन्नया तेण भणियं-का एयातो महामोछगंघादिपुडियातो छोडेइ?, चेडीए सिट्टं-अम्हाणं सामिणित्ति, तेण एगाए पुडि-तत्थ जत्ता, राया सह देवीए नयरजाणो य महया विभूतीए निम्मतो, तत्थ एगेण इन्भपुत्तेण जाणसंठियाए देवीए जवणियं-तरविणिगातो सालताो सनेउरो अईव सुंदरो दिड्डो चलणो, चिंतियं च णेण-जीए एरिसो चलणो सा रूवेण तियससुंद-पयाहिणीकरेड, चेडीहिं दाइतो, एसोत्ति, सा संभंता ततो गया, पच्छा विरूवं दंतुरं दहूण भणइ-दिङं से रूंचेण चेव वरं गेयं, तीए णिच्छूढं, चेइयं च णेणं, कुसीलवेहिं से कहियं, तस्स अमरिसो जातो, तीसे घरमूछे पचूसकालसमए गाइउमार दो पउत्थवइयाए निनर्ष, जहा आपुच्छङ् जहा तत्थ चितेङ् जहा छेहं विसज्जङ् जहा आगतो घरं पविसङ्, सा चितेङ् सन्सूयं

परमेगाहेसरो धणो नाम सत्थवाहो, तस्स य दुवे अच्छेरगाणि-चउसमुहसारइया मुत्तावली, धूया कन्ना हारप्पभत्ति, जिण-दितेण सुयाणि, बहुप्पयारं मिग्गयाणि, न देह, ततो णेण चहवेसो कतो, एगागी चेव चंपं गतो, दुनिभक्कं तत्थ वहह, तत्थ य बहुजणपसिद्धो एगो अन्झावगो, तस्स उविद्वतो, पढामित्ति, सो भणइ-भन्तं मे नित्थ, जह नविर किहिंपि छहिसि, धणो य ससरक्लाणं देह, तस्स उविद्वितो, भन्तं मे देहि-जा विज्ञं गिणहामि, जंकिंचि देमिति पर्डिस्सुयं, धूया संदिट्टा, जं किंचिवि से विसज्जेहित्ति, तेण चितियं-सोहणं संबुत्तं, वछरेणं दामितो विद्यालोत्ति, सो तं फलादिगेहिं उवचरह, सा किंगिणहह उवयारं, सो य अतुरितो नीतिग्गाही थक्ने धक्ने सम्मं उवचरह, थक्को नाम प्रसावः, स सक्खायं तं खरेटिति, पडिअप्पिया पुडिया, भणियं च णाए-देवी आणवेड न संदरा गंधित, तुहेण छोड़िया, दिहो लेहौ, अवगए लेहत्ये विसन्नो पौत्ताइं शत्रूणां वा पराजयम् ॥१॥" पत्य उदाहरणम् - वसंतपुरे नगरे जिणदतो नाम सत्यवाहपुतो, सो य समणसङ्घो, इतो य चंपाए तेण सा कालेणाविष्या, अज्झोववण्णो, भणाइ-पठायामो, तेण भणियं-अञ्चत्मेयं, किंतु तुमं उम्मत्तिगा होह, वेज्ञावि अक्षोसे-डवयारी, तेण भणियं-अहं करेमि, चहेण भणियं-पउंजामो, किंतु वंभयारीहिं कजं, तेण भणियं-अश्यि भयवंतो सस-फालेऊण निग्गतो, चिंतियं च णेण-जाव एसा न पाविया ताव कहमच्छामिति?, परिभमंतो अन्नं रज्जं गतो, सिद्धपुत्ताण जाहि, तहा कर्य, विजेहिं पडिसिद्धा, पिया से अद्वितिं पगतो, चट्टेण भणियं-अध्य में परंपरागया विजा, दुकरो य से दुक्तो, तत्य नीई वक्खाणिज्जइ, तत्यवि य अयं सिलोगो-"न शक्यं त्वरमाणेन, प्राहुमधान् सुदुर्छभान्। भायां वा रूपसंपन्नां १८ रक्खा ते आणेमि, चट्टण भणियं—जड् कहवि अवंभयारिणो भवंति तो कज्ञं न सिज्झड्,ते य परिताविज्ञंति, तेण भणियं— जे सूरा ते आणेमि, कतिहिं कजं ?, चउहिं, आणीया, सह्वेहिणो दिसाबाला कया, मंडलं कयं, दिसावाला भाणिया-कहियं-लद्धा वंभयारी, न पुण इच्छंति, तेण भणियं-एरिसा चेव परिचत्तलोगवावारा मुणओ भवंति, किंतु पूड्पहिवि तेहिं कज्जसिद्धी होड्, तन्नामाणि लिक्खति, न ताई खुद्वंतरी अड्क्षमति, ततो वंभयारिणो रुड्या, मंडलं कयं, साहुनामाणि लिहि-याणि, दिसावाला ठिवया, न कूवियं सिवाए. पडणा चेडी, यणो साहुमिल्लियंतो सद्धो जातो, धम्मोवगारित्ति चेडी मुत्ता-हलमाला य तस्सेव दिन्ना, एवं अतुरंतेण पावियत्ति सिलोगत्थो, सो एयं सुणिऊण परिणामेइ, अहंपि सदेसं गंतुं अतुरंतो तत्येव कंचि डवायं चिंतिस्सामि, गतो सदेसं, तत्य य विज्ञासिद्धा पाणा दंडरक्ला, तेण ते ओलगिया, भणंति-किं ते अम्हेहिं एणा पाणा समादिहा, णासेह मारिं, तेहिं भणियं—गवेसामो, विज्ञाए य देवीवासहरे माणुसहत्थपाया विडमिया, मुहं च जत्तो सिवासई सुणेह तं मणागं विंघह, ससरक्ला य भणिया—हुंफडित्तिकए सिवारुयं करेजाह, दिक्करिया भणिया—तुमं तह चेव अच्छेजाह, तहा कयं, विद्धा ससरक्खा, न पडणा चेडी, विपरिणतो घणी, चहेण बुनं-मए भणियं 'जड्ड कहवि अवंभ-कजं?, सिइं-देविं घडेह, तेहिं चिंतियं-डच्छोमं से देमो जेण राया परिचयइ, तेहिं मारी विडविया, लोगो मरिडमारद्धो, ६ पणीए ७ । अइमायाहार ८ विभूसणा ९ य नव वंभगुत्तीतो ॥१॥ एयासु बष्टमाणो सुद्धमणो जो य वंभयारी सो । जम्हा उ चारिणो होंति न कजं सिन्झिहिइ' इत्यादि, धणेण भणियं-को उवातो ?, चट्टण भणियं-एरिसा बंभचारिणो भवंति, गुत्तीतो वंभचेरं मणोनिरोहो जिणाभिहियं ॥२॥ डवगए भणियं-वंभयारीहिं मे कज्जं, साह् भणंति-न कप्पड् निग्गंथाणमेयं, चट्टस्स कहेइ, दगस्यरादिसु गवेसियातो, नत्थि, साहूण ढुक्को, तेहिं सिट्डातो–चसहि १ कह २ सेज्जें ३ दिय ४ कुडुंतर ५ पुबकीलिय

से रुहिरिक्ष्तं क्यं, रण्णो निवेद्दं, वैत्यवा चेव मारी, निययघरे गवेसाहि, रण्णा गविद्दा, दिद्दा य, पाणा समोद्द्दा, से विद्यिप वावाप्टह, किये प्राप्त मारी प्राप्त वावाप्टवा, तहित परिस्मुप रित्त नीया सिगहं, सो य तत्य पुवालो- १८ वियक्यक्वदो गतो, सखिलियारं पाणेहिं मारिडमारद्धा, तेण भणियं-कियेयार् कयंति ?, ते भणंति—मारी एसित्त मारि- १८ वियक्यक्वदो गतो, सखिलियारं पाणेहिं मारिडमारद्धा, तेण भणियं-कियेयार् कयंति ?, ते भणंति—मारी एसित्त मारि- १८ विविद्धा मारिट, विद्याप्त कयंति ?, ते भणंति—मारी प्राप्त सित्त मारिट मारिट विद्यां, तेष्टि सित्त मारिट, विकारणवच्छलोति पर्छक्योत्त पर्छक्योत्त पर्छक्योत्त व्हत्तरं पर्छिवद्धा, आलावादीहिं घडिया, देसंतरंसि मोगे मुंजंता अच्छं- १८ विद्यां, देसंतरंसि मोगे मुंजंता अच्छं- १८ विद्यां, तेष्टि मारिट यम्मं सीचा पबइया, इयरोऽवि अद्दुह्हो मरिजण तिव्वसं चेव नरमे घाणेन्दिये उदाहरणम्-कुमारो गंधिषिओ, सो अणवरयं नावांकेडएण खेछइ, माइसवतीए एयस्स मंजूसाए विसं उवनण्णो ॥ एवं दुःखाय चश्चरिन्द्रियं ॥

होहूण नदीए पवाहियं, तेण रमंतेण दिडा, उत्तारिया, उम्घाडेऊण पत्नोइउं पवत्तो, पर्डिमंजूसाइएहिं गहिओ, समुगगको १ दिडो, सो अणेण उम्घाडिऊण जिंघितो, मतो य, एवं दुक्खाय घाणिंदियं ॥ १ तिडिंभ देए उदाहरणं-सोदासो राया, मंसिष्ओ, अन्नया अमाघाओ, युबसंचियं मंसं सूयइस्स विडालेण गहियं,

हाईहिं आवज्जिया, पच्छा सा तस्सेव लग्गा, भत्तारस्त छिदाणि मग्गइ, जाहे न लहइ ताहे उज्जाणियाए गता, सो वीसत्यो बहुं मज्जं पाएता गंगाए पिनेखत्तो, सावि तं दबं खाइऊण तं बहइ, गायति य घरे घरे, पुच्छिया भणइ-माया-से रज्जे ठविओ, ते अडवीए वर्चति, तिसाइया जलं मग्गइ, अच्छीणि से बद्धाणि, मा वीहेहित्ति, सिरारुहिरं पिजया, रहिरं मूलिया छ्वा जेण न थिज्जाइ, छुहाइया, ऊरुमंसं दिन्नं, ऊरुमंसं रोहिणीए रोहियं, जणवयं पत्ताणि, आभरगाणि साचियाणि, एगस्य वाणियत्तं करेड, पंतू य से वीहीए गोवगो घडितो, सा भणइ-न सक्कुणोमि एगामिणी गिहे चिडिंडं, विहुंडं, विहुंड कार्सिदिए उदाहरण-वसंतउरे नयरे जियसन् राया, मुकुमालिया भजा, तीसे अतीव मुकुमालो फासो, राया रजं न चिंतेइ, सो ताए निचमेव परिभुजमाणो अच्छइ, एवं कालो वचइ, भिचेहिं समं मंतिऊण तीए सह निच्छूढो, पुत्तो न वेहतो, साह प आवस्सयं करेता सत्थातो फिडिया, ते दहूण पिट्टतो लग्गो, तवेण न सकेह अक्तिमें, वितेह-अहो महप्तहाया अमी साह, संविग्गो, धम्मकहणं, पवजा। अन्ने भणंति-सो भणह वर्चते-ठाह, साह भणंति-अम्हे ठिया, तुमं नोयरिएस मिगयं, न छद्रं, डिंभरूचं मारियं, सुसंगियं, राया जिमिडमारद्धो, अतीव रुचिरं, राया पुच्छड्-कस्स एरिसं मंसं?, न कहइ, निच्चंघे कहियं, युरिसा दित्रा, मारेहत्ति, नगरेण नातो, भिच्चेहि यरक्खसोत्ति महुं पाएत्ता अडवीए मुक्को, चच्चरे ठितो, धयं गहाय दिणे दिणे माणुसं मारे इ, के ई भणंति-विरहे जणं मारे इ, अन्नया तस्संतेण सत्यो जा इ, तेण सुत्तेण चेव ठाहि, चिंतेइ, साइसया आयरिया औहिनाणी, केत्तिया एवं होहिति, एवं दुक्लाय जिन्मिदियं॥

तियराहिं एरिसो दित्रो, किं करिमि ?, सो राया एगत्थ नगरे उच्छिलेओ; रुक्खच्छायाए पसुतो, न परावत्तर्श छाया,
ति तत्थ य राया अपुत्तो मतो, आसो अहिवासितो, तत्थ गतो, जयजयसहेण पडिवोहितो, राया जातो, ताणिवि तत्थ
रायाणे, रण्णो कहियं, आणावियाणि, सा पुच्छिया साहर्-अम्मापिईहिं दिन्नो, राया भण्र-वाहुभ्यां शोणितं पीतं,
रायाणे, रण्णो कहियं, आणावियाणि, सा पुच्छिया साहर्-अम्मापिईहिं दिन्नो, राया भण्य-वाहुभ्यां शोणितं पीतं,
रायाणे, रण्णो कहियं, आणावियाणि, साधु साधु पतिव्रते !॥ १॥ निविसयाणि आण्ताणि, एवं फासिंदियं
रायाणे, रण्णो कहियं, आणावियाणे, साधु साधु पतिव्रते !॥ १॥ निविसयाणि आण्ताणि, एवं फासिंदियं
रायाणे, रण्णो किंसिता सुकुमालियाए। किंश्च-"शब्दासङ्गे यतो दोषो, मृगादीनां शरीरहा। सुखार्थी सततं विद्यान्,
रायाणे, रण्णे किंसित संगवान् ।॥ १॥ पतञ्जानां स्रयं दृष्टा, सद्योक्ष्पमञ्जतः। स्वस्थिनितस्य क्षेष्ठ, किं व्यर्थः सङ्गमम्भवः । रसास्वाद्यसङ्गेन, मत्त्यादु ( घु ) च्छादनं यतः । ततो दुःखादिजनने, रसे कः सङ्गमामुयात् १ ॥ ४ ॥ स्पर्शाभिसकचि-त्तानां, हस्त्यादीनां समक्षतः । अस्वातच्यं समीक्ष्यापि, कः स्यात् स्पर्शनसङ्कमः १ ॥५॥ एवंविधानीन्द्रियाणि संसारवर्द्ध-प्रज्ञापरीषहश्च, रोषा विंशतिर्मिर्जारार्थं, एते च द्वाविंशतिसङ्ख्याः ध्वत्पिपासाशीतोष्णदंशमशकनाध्यारतिस्त्रीचर्यानिष-हो द्याशय्याऽऽक्रोशवधयाचनाऽङाभरोगतुस्पर्शनस्कारपुरस्कारप्रज्ञाअज्ञानदर्शनानि, अमीषां यथाकमं सङ्गेपतोऽयम-हि धः—'भ्रुधात्तेः शक्तिमान् षाघुरेषणां नातिङङ्घेत् । यात्रामात्रोद्यतो विद्वान्, अदीनोऽविक्कवश्चरेत् ॥ १ ॥ पिपासितः अधुना परीपहद्वारावसरः, तत्र मार्गोच्यवनार्थं निर्जरार्थं च परिषोढच्याः परिषहाः, तत्र मार्गाच्यवनार्थं दर्शनपरीषहः ॥ र ॥ उरगान् गन्धदोषेण, परतत्त्रान् समीक्ष्य कः । गन्धासको भवेत् १ को वा, स्वभावं वा न चिन्तयेत् १ ॥ ३ ॥ नानि विषयकालसानि दुर्जयानि दुरन्तानि नामयन्तो नमोऽहाँ इति॥

शिलेद्दा, स्वपराजा । अहतात्पाणुचेटत्वे, कादापितकं मुणारिय । नत्मंत्मामांस्विकित्सितम् । विषहेत तथाऽदीनः, श्रामण्य-| नितम्। यतारणा । १५॥ नोद्धिनेत् रोगमम्मासी, नयाऽमीन्सेचिकित्समाद नेव या। रुच्येतान्नादि नेव या। रुच्येन माधे-| किर्देद्या, स्वप्रान्नाव्यञ्चामतः॥ १५॥ नोद्धिनेत् रोगमम्मासी, नयाऽमीन्सेचिकित्सितम्। विषहेत तथाऽदीनः, श्रामण्य-शहन्यात्र सारमार्थः याचनादुःखं, साम्येत्रेच्टेदगारिताम् ॥ १४ ॥ परकीयं परायं या, रुभ्येतान्नादि नैय या। रुब्धे माधे-भी नारुट मुनिराकोशेत, साम्याद् ज्ञानाद्यवजेकः । अपेक्षेतोपकारित्वं, न तु द्वंपं कदाचन ॥१२॥ हतः सहेतैव मुनिः, प्रति-श्री नाकुष्टो मुनिराकोशेत्, साम्योगात्, गुणाप्तेः कोघदोपतः ॥ १३ ॥ परदत्तोपजीदित्वाद्, यतीनां नास्त्यया-श्री हत्यात्र साम्यवित् । जीवानाश्वं, साम्येत्रेच्टेदगारिताम् ॥ १५ ॥ ग्निः भी वित् ॥ ५ ॥ वासोऽशुभं न वा मेऽस्ति, नेच्छेत्तत्सांच्यां वा । लामालाभविचित्रत्वं, जानन्नाग्न्येन विष्ठतः ॥ ७ ॥ १ ॥ नद्धिसिष्ठन्निष्ठणणो वा, नारतिप्रवणो भवेत् । धर्मारामरतो नित्यं स्वस्थवेता भवेन्मुनिः ॥ ६ ॥ सङ्ग्रवङ्काः सुदुर्घावा, १ स्त्रियो मोक्षपथागेलाः । चिन्तिता धर्मनाशायः, यतोऽतस्ता न चिन्तयेत् ॥ ८ ॥ प्रामाद्यनियतस्थायी, सदा वाऽनियतालयः। अ स्त्रताणवर्षितः । वासोऽकल्प्यं न युक्षीयाद्षिं नो ज्वास्त्रयेद्षि ॥३॥ उष्णतष्ठो न नं निन्देच्छायामपि च संस्मरेत् । स्नान-१० गात्राभिषेकादि, व्यजनं चापि वर्जियेत् ॥ ४॥ सन्दष्टो दंशमश्रकेस्त्रासं द्वेषं न वा ब्रजेत्। न वारयेदुपेक्षेत, सर्वाहारप्रियत्व-बिविधामिग्रहयुक्तश्रयमिकोऽप्यधिश्रयेत् ॥ ९ ॥ स्मशानादिनिष्दाश्च, ह्यादिकण्टकवर्जिताः । उपसर्गानिष्टिष्टानेकोऽ-भारस्पृहः क्षमेत्॥ १०॥ शुभाशुभासु शय्यासु, सुखदुःखे समुत्यिते। सहेत सङ्गे नेयाम्, स्वास्त्याद्येति च भावयन्॥११॥ भू 💯 | पथिस्योऽपि, तत्त्वविद् दैन्यवर्जितः । शीतोदकं नामिल्येत्, मृगयेत् कल्पितोदकम् ॥ २ ॥ श्री तामिपातेऽपि यतिस्त्वग्व-

अम्मान्येत्॥ ४६ ॥ पारणा अत्याद्मित् मिति मेत् मानिक्षित् मानिक्षित् । महेनेत्रिक्षेत्र प्रापं, सहस्रेक्षेत्र मा १८ ॥ महेनेत्र माने प्रापं स्पृत् ॥ १८ ॥ महेनेत्र प्रापं प्रापं स्पृत्

जण दिसं, एयं ते तंति, ताहे सयं चेय तं पमखाइया, कंदिषिया देवा तेसिं रूवं आवरेता रमइ, वियाले मिगया, न दिहा, िकमिष विमर्शतत्रेत्यत्रेत्यते । हासे खुडुगा उदाहरणम्-खुडुगा अन्नं गामं भिक्खायरियाए गया, वाणमंतरं उवायंति-जङ् फपामो तो वियडेणं उंडेरगेहिं तिलकुट्टियाए य अचिणियं देहामो, लद्धं, सो वाणमंतरो मग्गइ, अन्नमन्नस्स कहणं, मिग-ऊशीलप्रतिसेवनात्, विमात्रापक्षस्यात्र हास्यादिष्वेवान्तभावविवक्षणाद्, हास्रे उदाहरणं गणिकापुत्रिका, एगा गणियाधूया, महाराय। तय सिरिघरे रयणाणि मुसइ तस्स को दंडो १, रण्णा भणियं-सबस्सावहारो जीवियाओ ववरोवणं (च), जइ एवं तो दैवयाए, आयरियाण कहियं ॥ पओसे उदाहरणं संगमतो ॥ वीमंसाए एगत्य देवकुलियाए साहू वासावासं वसित्ता गता, तेसिं च एगो पुगपेसितो चेच गरिसारनं करेडमागतो, ताए देवकुलियाए आगसितो, देवया चितेइ-कि दढधम्मो नवेति, सद्धीरूचेण उवसमोर्, सो नेच्छर, तुद्दा वंदर। पुढोवेमायाए हासेण करेजा, एवं संजोगा। मानुषाश्चतुर्विधाः-हास्यात् प्रदेषात् विमश्तीत् खुडुगं मिक्लागयं उवसगोइ, सा खुडुगेण दंढिण हया, तीए रण्णों कहियं, रण्णा खुडुगो सहायितो, सिरिघरदिइंतं करेइ, जहा एसावि मम नाणदंसणचरणाणि मुसइत्ति दंडेण हया, रायातुद्दो, पूहऊण खुङुगो विसज्जितो॥पदोसे गयसुकुमालो सोमभूहणा

ववरोवितो, अहवा एगो घिजाइतो एगाए अविरड्याए सर्झि अकिंच सेवमाणो साहुणा दिहो, पदोसमावण्णो, साहु मारेसित्ति । पधावितो, साहुं पुच्छड्, किं तुमे अज्ञ दिहुं!, साहू भणड्-वहुं सुणेड् कण्णेहिं, वहुं अच्छीहिं पेच्छड् । नय दिहुं सुयं पुधं, भिक्खु अक्खाउमरिहड् ॥१॥ वीमंसाए, चंदगुत्तो राया चाणकेण भणितो-पारत्तियं करेजासि, सुसीसो य किर सो आसी, अंतेउरें अन्नतिस्थिया हक्कारावेऊणं धम्मकहं कहावेह, अंतेउरीहिं उवसमिगजांता विणहा निच्छहा य, साह्र सहाविया भणंति— कह राया अच्छड़ तो कहेमो, आगतो राया, पारद्धा धम्मकहा, राया उस्तिरितो, अंतेउरिया डवसग्गंति दंडेण ह्यातो, किं सिरियर्दिहुंतं कहिंति, राया तुट्ठो परमसद्धो जातो ॥ कुसीलपिडेसेवणाए ईसाङ्यभञ्जातो चनारि, तेण सत्त्वद्दपरिक्षितं कें घरं कारियं, ततो रायं विज्ञविज्ञण तेण पडहएण घोसावियं, जहा अग्रुगस्स घरे समक्तं परोक्तं वा न केण्यं पितिस्त्रां, किं साह अयाणंतो वियाले चसहिणिसितं अतिगतो, सो अ पविसिद्धअो, तस्य पढमे जामे पढमा आगया, भणाइ—पित्रेच्छह, किं साह कच्छं विश्वेष्ठण आसणवंधं काज्ञण अहोमुहो ठिओ, चिरेण वेदितो, न सिक्को खोमेंडं, किसित्ता गया, ह्यरिओ किं पाह कच्छं विश्वेष्ठण आसणवंधं काज्ञण मणूसो, एवं ताओवि कमेण एकेकं जामं किसित्रण गयातो, सिलि किं पातो साहेंति, उवसंताओ सदीतो जायातो।।तिरिच्छा चर्डाहा—भया १ पदीसा २ आहारहेंचं हे अवच्चव्यणसारक्षणवा भ किं यह यह अत्यापादे व(डोसेज्ञा, पदोसे चंडकोसितो मक्काई वा, आहारहेंचं सीहाई, अवच्चव्यणसारक्षण्या, तत्यं घट-किं भार्या सिव्यन्ते—किंत्रेम, तो चमित्रेचं दिक्वज्ञमारक, अहवा स्वं चेच अच्छिणमा यंभणया हेस्त्याया वात्रेम विव्यक्ति वाद्या प्रवेश्वेष्ठमा स्वेष्ठाम रओपविट्ठो, तेण चमित्रेचं दिक्वज्ञासरक, अहवा सवं चेच अच्छिणमा मावेस सिवेस साद्याद्य किं किंते अपविद्य निव्यक्ति वाद्या पेतिया सिविया सिविया सिविया पर दबोवसग्गा, भावतो उवज्ञत्यसस किंते उपने उग्मं, अहवा आयसंवेयणीया चडिहा—वाद्या पेतिया सिविया। आयसंवेयणीया य, उवसग्गा चडिहा।। १ ॥ किं

इंदियविसयकसाये परीसहे वेयणाओं उवसम्गे । एए अरिणो हन्ता अरिहंता तेण बुचंति ॥ ९१९ ॥ इन्द्रियादयः पूर्वेवत्, वेदना त्रिविधा—शारीरी मानसी उभयक्षा च, 'एए अरिणो हंता' इत्यत्र प्राकृतशैल्या छान्द-सत्याच विभक्तिन्यत्ययः, ततोऽयमर्थः-प्तेषामरीणां हन्तारोऽहेन्त इति, पृषोदरादित्वादिष्टरूपनिष्पत्तिः ॥ स्यादेतत्—अन-न्तरगाथायामेत एवोकाः, पुनरप्यमीषामेवेहोपन्यासोऽयुकाः १, उच्यते, अनन्तरगाथायां नमस्काराहेत्वे हेतुत्वेनोकाः, इह पुनरसिधानं, निरुक्तिप्रतिपादनार्थ उपन्यासः ॥ साम्प्रतं प्रकारान्तरतोऽरय आख्यायन्ते, ते चाष्टो—ज्ञानावरणादि-तहेवय । अवस्रलेणरम्खद्वा, एए चडहा वियाहिया ॥ ३ ॥ घट्टणा पवडणा चेव, थंभणा लेसणा तहा । आयसंवेयणीया य, उवसगा चडिहा ॥ ४ ॥" इत्यादि, अलं प्रसङ्गेन ॥ एतान्नामयन्तो नमो ऽही इति गाथार्थः ॥ सम्प्रति प्राकृतशै-अष्टविधम्-अष्टप्रकारम्, अपिशब्दादुत्तरप्रकृत्यपेक्षया अनेकप्रकारमपि, चशब्दो भिन्नकमः, सं चावधारणे, ज्ञाना-बरणादिकमेंच अरिभूतं-शञ्जभूतं भवति सर्वजीवानां-सर्वसत्त्वानां, अनवबोधादिदुःखहेतुत्वात्, तत्कम्मं आर्रे हंतारो हासप्पदोसवीमंसा, पुढोवेमायदिविया । माणुस्तया हासमादी, कुसीलपडिसेवणा ॥ २॥ तेरिस्छिया भया दोसा, आहारद्रा अड़ विहंबि अ कम्मं अरिभू अं होड़ सबजीवाणं। तं कम्ममर्रि हंता अरिहंता तेण युचनित ॥ ९२०॥ त्याऽनेकधा अहेच्छब्दनिरुक्तसम्भव इति दर्शयत्राह— यतसेनाहेन्त उच्यंते, रूपनिष्पत्तः प्राग्वत् ॥ अथवा-सज्ञाः सर्वसत्वानामेव, तथा चाह—

त्तमाः-उपचितसकञ्जनासाधारणपुण्यप्राग्मारतया समस्ता देवासुरमनुजोत्तमास्ततः पूजाम्-अष्टमहाप्रातिहार्यञ्जणामहैन्ती त्यहेन्तः, इत्यमनेक्घाऽन्वर्धममिधाय पुनः सामान्यविशेषाभ्यामुषसंहरन्नाह-'अरिणो हंता' इत्यादि, यतः अरीणां ्री त्यहेन्तः, इत्थमनेकधाऽन्वर्धमभिधाय पुनः सामान्यावशपाभ्यामुपसहरत्नाह— जार गार हति रजीहन्तार इति वा हिन्तारः, तथा रजी-बध्यमानकं कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त उच्चन्ते, अरिहन्तार इति रजीहन्तार इति वा हिन्तारः, तथा रजी-बध्यमानकं कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त उच्चन्ते, अरिहन्तार इति निष्पत्ते । इदानीममोघताख्यापनार्थमपान्तरालिकं नमस्कारफलमुपद्शियति— देवासुरमनुजेभ्यः, सूत्रे पश्चम्यथे सप्तमी प्राष्ट्रतत्वात्, पूजामहीन्त-प्राग्नुवन्ति, कुत इति चेत् आह्-यसात् सुरो-न्त्यस्यां प्राणिन इति सिद्धिः-लोकान्तक्षेत्रलक्षणा, वश्यति-'इहं बाँदि चइत्ताणं तत्य गंत्रूण सिज्झइ' तद्गमनं च प्रति अहैतां नमस्कारोऽह्ञमस्कारः, इह अहैच्छन्देन बुद्धित्था अहंदाकारवती त्यापना गृह्यते, नमस्कारस्तु नमःशब्द एव, , द्रष्टन्य इत्युक् वेदितन्यं, जीवम्-आत्मानं मोचयति-अपनयति भवसहस्रेभ्यः, यदापि सहस्रशब्दो दशशतसङ्ख्यायां वर्तते 'अहं पूजायाम्' अहंन्ति वन्द्ननमस्करणे, तत्र वन्द्नं शिरसा, नमस्करणं वाचा, तथा सिद्ध्यन्ति-निष्ठिताथी भय-अरिहंति बंदणनमंसणाणि अरिहंति पूअसक्षारे । सिद्धिगमणं च अरिहा अरहंता तेण बुचंति ॥ ९२१ ॥ भावेन-उपयोगेन कियमाणः, अनेन नामस्थापनाद्रन्यभावलक्षणश्चतुर्विधो यद्यपि नमस्कारस्तथाऽप्यत्र भावनमस्कारो देवासुरमणुएसुं अरिहा प्रआ सुरुतमा जम्हा। अरिणो रयं च हंता अरहंता तेण युचंति॥ ९२२॥ अहंन्तीत्यहाः-योग्याः 'अच् इत्यच् , तेन कारणेनाहन्त उच्यन्ते, अहंन्तः॥ तथा-

अरिहंतनमोप्पारो पद्माण भवक्तवं करंताणं। हियमं अणुम्मुयंतो विसोतियावारओ होड् ॥ ९२४॥ भनं ज्ञानदर्शननारित्रछक्षणं छब्धारो धन्याः-साप्त्याद्यः तेषां भवक्षयं-तद्भवजीवितक्षपणं कुर्वतां यावज्ञीनं हृद्यममु-ज्ञम् निश्रोतसिकाया-विमार्गगमनस्यापध्यानस्य वारकोऽहैत्नमस्कारो भवति, धर्मध्यानैकालम्बनतां करोतीत्वर्षः ॥ ाथाऽज्यत्राथांद्रनन्तमङ्ख्यायामयगन्तच्यः, अनन्तभयमोचनान्मोशं प्रापयतीत्युक् द्रष्टन्यम् । आह-न सर्वस्येन भावतो-प्राय्याञ्जसग्नाहित्यात्, कथं युनरेतदेवमित्याह-यो नमस्कारो मरणे-प्राणीपरमञ्ज्यो उपात्रे-समीपे भूते अभीक्षणम्-अन-अहंप्रमस्कार एयम्-उक्तप्रकारेण खन्छ वर्णितो महार्य इति-महान् अयों यस्य स महार्यः, महार्यता नास्यात्पाश्वरत्येऽपि यरतं कियते बहुद्याः-अनेकद्याः, ततो महत्यामापदि द्वाद्याङ्गं मुक्त्या तत्त्यानेऽनुस्मरणान्महार्यः, इयमज्ञ भावना-मरणकाले द्वाद्याङ्गपरावर्तनाद्यको तत्त्याने तत्कार्यकारित्वात् सर्वेरपि महर्गिभिरेप सर्येत इति द्वाद्याङ्गसद्वाहिता, तद्यावाच गहाथ इति॥ तथा पाह भाष्यकृत्-"जलणादिभए सेसं मोनुं ए(उद)गरयणं महामोहं। जुहि वाऽभिभवे घेष्पड् अमोहसत्थं 🎖 नारसंगं परिणामिषसिद्धिहेउमेतागं । तकारणभावातो कह न तदत्यो नमोक्कारो ? ॥ र ॥ न हु तम्मि देसकाले सक्को ऽपि नमस्कारकरणे तद्मय एव मोक्षः तत्कथमुच्यते-जीवं मोचयतीत्यादि ?, उच्यते, यदि तद्मव एव मोक्षाय न भवति, जार तहे है।। १॥ मोनुंपि वारसंगं स एव मरणंमि कीरए जम्हा। अरिहंतनमोकारो तम्हा सो बारसंगत्थो॥ २॥ सब्मि अरिहंतानमुगारो एवं खद्ध विणओ महत्युत्ति । जो मरणिम उवग्गे अभिक्नणं कीरए बहुसो ॥ ९२५॥ तथापि भावनाविशेषाझवति पुनर्गोधिङाभाय, बोधिङाभश्चाचिरादविकङो मोसहेतुरित्यतो न दोगः, तथा चाह—

त्तमाः-उपचितमकळजनासाधारणपुण्यप्राग्भारतया समस्ता देवासुरमनुजोत्तमास्ततः षूजाम्-अष्टमहाप्रातिहार्थेळक्षणामहेन्ती-देवासुरमनुषेभ्यः, सूत्रे पक्रम्यथे सप्तमी प्राकृतत्वात्, पूजामहन्ति-प्राप्तुवन्ति, कृत इति चेत् आह्-यसात् सुरो-न्त्यस्यां प्राणिन इति सिद्धिः-लोकान्तक्षेत्रकक्षणां, वश्यति-'इहं वॉदिं चइताणं तत्यं गंत्रुण सिन्झइ' तद्गमनं च प्रति अहेन्तीत्यहीः-योग्याः 'अच्' इत्यच् , तेन कारणेनाहेन्त उच्यन्ते, अहेन्तः ॥ तथा— हन्तारः, तथा रजो-चध्यमानकं कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त उच्चन्ते, अरिहन्तार इति रजोहन्तार इति वा द्रष्टन्य इत्युक्तं नेदितन्यं, जीयम्-आत्मानं मोचयति-अपनयति भयमहस्रोभ्यः, यदापि सहस्रशन्दो दशशतसङ्ख्यायां यत्ती त्यहेन्तः, इत्थमनेकधाऽन्वर्धमभिधाय पुनः सामान्यविशेषाभ्यामुषसंहरन्नाह- आरिणो हेता इत्यादि, यतः अरीणां 'अहं पूजायाम्' अहंन्ति वन्दननमस्करणे, तत्र वन्दनं शिरसा, नमस्करणं वाचा, तथा सिद्धान्ति-निष्ठिताथां भव-अहंतां नमस्कारोऽहंत्रमस्कारः, इह अहंच्छन्देन बुद्धिस्था अहंदाकारवती स्थापना गृह्यते, नमस्कारस्तु नमःशब्द पव, भावेन-उपयोगेन कियमाणः, अनेन नामस्थापनाद्रच्यभावलक्षणश्चत्रविधो यद्यपि नमस्कारस्तथाऽप्यत्र भावनमस्कारो अरिहंति बंदणनमंसणाणि अरिहंति युअसकारे। सिद्धिगमणं च अरिहा अरहंता तेण बुचंति॥ ९२९॥ अरिहंतनमुक्कारो जीवं मोएइ भव्सहस्साओ । भावेण कीरमाणो होइ पुणो वोहिळाभाए ॥ ९२३॥ देवासुरमणुएसुं अरिहा प्रआ सुरुतमा जम्हा। अरिणो रयं च हंता अरहंता तेण बुचंति॥ ९२२॥ देवासुरमनुषोभ्यः, सूत्रे पश्चम्यथं सप्तमां प्राकृतत्वात्, पूजामहानित्तामुर्यान्त, कुत हांते चैत् आह— देवासुरमनुषोभ्यः, कुत हांते चैत् आहि। क्रिंत समाः—डपचितसकञ्जनासाधारणपुण्यप्राग्मारतया समस्ता देवासुरमनुजोत्तमास्ततः पूजाम्—अष्टमहाप्रातिहार्येल किंदाः, ह्यान्तः, हत्याने कर्म कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त डच्यन्ते, अरिहन्तार हति रज्जोहः हन्तारः, तथा रजो—वध्यमानकं कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त उच्चन्ते, अरिहन्तार हति रज्जोहः स्थितस्य अहेत हति निष्पत्तिः प्राग्वत् ॥ इदानीममोघतास्थ्यापनार्थमपान्तराङ्किकं नमस्कारफञ्जमपद्शयिति—— अनिद्धतमम्माने स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन्साने स्रोहेन्तमम्भाने स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन स्रोहेन्तमम्माने स्रोहेन स्रोहेन्तममाने स्रोहेन स्रोहेन्तमाने स्रोहेन्तमाने स्रोहेन्तमाने स्रोहेन्तमाने स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्दि स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्दि स्रोहेन्दि स्रोहेन्ति स्रोहेन्द्र स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्द्र स्रोहेन्ति स्रोहेन्ति स्रोहेन्द्र स्रोहेन्ति स्रोहेन्द्र स्रोहेन्द्र स्रोहेन्ति स्रोहेन्सि स्रोहेन्य स्रोहित स्रोहेन्सि स्रोहित स्रोहित स्रोहेन्सि स्रोहित स्रोहि

तम् १:-उपचितसकञ्जनांसाधारणपुण्यप्राग्मारतया समस्ता देवासुरमनुजोत्तमास्ततः पूजाम्-अष्टमहाप्रातिहार्यञ्जणामहेन्ती-देवासुरमनुजेभ्यः, सूत्रे पश्चम्यथे सप्तमी प्राकृतत्वात्, पूजामहन्ति-प्राप्नुवन्ति, कुत इति चेत् आह्-यसात् सुरो-न्त्यस्यां प्राणिन इति सिद्धिः-लोकान्तक्षेत्रलक्षणां, वश्यति-'इहं बॉर्डि चइत्ताणं तत्थं गंत्रूण सिज्झहं तद्गमनं च प्रति हन्तारः, तथा रजो-बध्यमानकं कर्म तस्य रजसो यतो हन्तारस्तेनाहेन्त उच्यन्ते, अरिहन्तार इति रजोहन्तार इति वा द्रष्टन्यं इत्युक्तं वेदितन्यं, जीवम्-आत्मानं मौचयति-अपनयति भवसहस्रेम्यः, यद्यपि सहस्रशन्दो दशशतसङ्ख्यायां वर्तते 'अहे पूजायाम्' अहिन्ति बन्दननमस्करणे, तत्र वन्दनं शिरसा, नमस्करणं वाचा, तथा सिद्धान्ति-निष्ठिताथां भव-अहंतां नमस्कारोऽहंत्रमस्कारः, इह अहंच्छब्देन बुद्धिस्था अहंदाकारवती स्थापना गृह्यते, नमस्कारस्तु नमःशब्द एव, त्यहेन्तः, इत्थमनेकघाऽन्वर्थमभिघाय पुनः सामान्यविशेषाभ्यामुपसंहरन्नाह—'अरिणो हंता' इत्यादि, यतः अरीणां भावेन-उपयोगेन क्रियमाणः, अनेन नामस्थापनाद्रब्यभावलक्षणश्रत्रविधो यद्यपि नमस्कारस्तथाऽप्यत्र भावनमस्कारो अरिहंति बंदणनमंसणाणि अरिहंति प्रअसक्षारे। सिद्धिगमणं च अरिहा अरहंता तेण बुचंति ॥ ९२१॥ अरिहंतनमुक्कारो जीवं मोएइ भव्सहस्साओ। भावेण कीरमाणो होइ पुणो वोहिलाभाए ॥ ९२३॥ देवासुरमणुष्सुं अरिहा प्रआ सुरुतमा जम्हा। अरिणो रयं च हंता अरहंता तेण बुबंति॥ ९२२॥ स्थितस्य अहंत इति निष्पत्तिः प्राग्वत् ॥ इदानीममोघताख्यापनार्थमपान्तरालिकं नमस्कारफलमुपद्शंयति— अर्हेन्तीत्यहाः-योग्याः 'अच्' इत्यच्, तेन कारणेनाहॅन्त उच्यन्ते, अर्हन्तः ॥ तथा--

सर्व गहियं, रहकारो मओ, रायाए दासस्स सर्व दिन्नं जं तस्स घरसारं। इतो य उज्जेणीए राया सावगो, तस्स चतारि सावगा, एगो महाणसितो रंधेइ जइ रुच्चइ जिमियमेनं जीरइ, अहवा एगेण जामेणं विहिं तीहिं चउहिं पंचहिं, जइ रुच्चइ कि न चेव जीरइ, विइतो अञ्गेगेइ सो तेछस्स कुळवं ससरीरे पवेसेइ, तं चेव नीणेइ, तइओ सेज्जं रुप्द, जइ रुच्चइ पढमे भारं वहद्द, अन्नया साह तेण मग्गेण आगच्छति, तेण तेसिं साहुणं मग्गे दिन्नो, ते रहा राउछे गया, रायाणं विन्नविति-अम्हं रायावि मम्गं देइ भारेण दुक्खाविज्ञंताणं, एस पुण समणस्स रित्तरस मम्गं देइ, रण्णा भणियं-अरे दुई ते कथं, मम आणा लंधिया, तेण भणियं-देव 1 तुमे गुरुभारवाहित्तिकाऊणमेयमाणत्तं १, रण्णा आमंति पहिस्सुयं, तेण भणियं-जइ एवं ता सो गुरुतरभारवाही, कहं ?, जं सो अवीसमंतो अद्वारसीलंगसहस्सनिन्भरं भारं वहति जो मएवि वोद्धं न पारिओ, जावजीवं अवीसामी ॥ १ ॥ राया पडिबुद्धो, सो य संवेगतो पुणरिव पबजाए अन्मुडितो ॥ एसो कम्मसिद्धो, संप्रति जो सर्वासिष्पकुसलो जो वा जन्थ सुपरिनिडिओ होह । कोकासवछ्दई इव साहसओ सिष्पसिछो सो ॥ ९३०॥ यः कश्चिद्निहिष्टस्वरूपः सर्वशिल्पेषु कुशलः, यो वा यत्रैकस्मिन्नपि शिल्पे सुपरिनिष्ठितः सातिशयञ्च कोकासवर्द्धिकेयत् सावगा, एगो महाणिसतो रंधेइ जइ रुचइ जिमियमेतं जीरइ, अहवा एगेण जामेणं विहिं तीहिं चडहिं पंचिंहें, जइ रुचइ न चेव जीरइ, विइतो अब्मेंगेइ सो तेछस्स कुछवं ससरीरे पवेसेइ, तं चेव नीणेइ, तइओ सेऊं रुप्ड, जइ रुचइ पढमे जइ रुचइ पढमे स शिल्पसिद्ध इति ॥ एष गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकाद्वसेयः, तच्चेदम्-सोप्पारष्ट रहकारस्स दासीए बंभणेण दास-चेडो जातो, सो य मूयभावेण अच्छइ-मा नजीहामित्ति, रहकारो अप्पणो पुत्ते सिक्खावेइ, ते मंद्बुद्धी न लप्तित, दासेण सावगो, तस्स प्त्थंतरा धम्मकहा तेण कहिया-मो । महाराय !-बुज्झेति नाम भारा, ते चिय बुज्झेति वीसमंतेहिं । सीलभरो सर्वं गहियं, रहकारो मओ, रायाए दासस्स सर्वं दिन्नं जं तस्स घरसारं । इतो य उज्जेणीए राया । शिल्पसिद्धं सोदाहरणमभिधातुकाम आह—

कलिंगे ईसिपाणिए तलाए रहकारो रहं निव-अच्छइ, ततो पाडिल-आणीतो, रण्णा णातो, वित्ती दिन्ना, तेणागासगामी खीलियापयोगनिम्मातो गरुडो कतो, सो य राया तेण कोक्कासेण ं किह जाणाविमित्ति कवोतेहिं गंधसालिं अवहरइ, कोट्डागारिएण कहियं, मिमाएण दिहो देवीए समं तेण गरुडेण नहमग्गेण हिंडइ, जो न नमइ तं भणति-अहं आगासेणागंतूण मारेसि, ते सबे आणाबिहेया क्या, सिरिघरो कतो जहा नियत्तणाखीलिया गहिया विलोगं गतो; नागरगेहिं से नयरी दिल्ला, सावया सहाविया, पुच्छंति-र्किकस्मगा?, भंडारिएण पवेसितो, किंचि न पेच्छति, अन्नेण दारेण दरिसियं १ सेज्ञावालेण एरिसी सेज्ञा कया जेण मुहुते मुहुते डट्टेइ २ सूवेण एरिसं भत्तं कयं जेण वेलं वेलं जेमेइ ३ अब्भेंगएण एक्नातो पायातो तेल्लं न नीणियं,जो मम सरिसो सो नीणेड ४, चता रिवि पबइ्या, सो तेण तेछेण डज्झंतो कालतो जातो, कागवन्नो नामेण विक्खातो॥इतो य-सोप्पारए दुन्भिक्खं जायं, सो आगतो न किंचि पेच्छइ, एए गुणा तेसिं, सो राया अपुत्तो निविण्णकामभोगो पबज्जोवायं चिंतंतो अच् पुत्ते नयरे जियसनू राया, सो तस्स नयरिं रोहेइ, एत्थंतरंमि तस्स रन्नो पुबक्यकम्मपरिणतिवसेण तइए चउत्ये, अहवा सुवति चेव, चउत्यो सिरिघरिओं, तारिसो ततो नियत्तणबेलाए नायं जहा निथ नियत्तणाखीलिया, ततो न नियत्तइ, ताहे उद्दामं गच्छंतस्स पक्ला भग्गा, पंखाविगलोत्ति पडितो, ततो तस्संघायणनिमित्ं डवकरणहा कोक्कासो नगरं गतो, तं देविं सेसियातो देवीतो पुच्छंति जाए कीलियाए नियत्तइ जंतं, सा एगाए वर्चतरस ईसाए तेइ, एकं चकं निव्यत्यं, वीयस्स अदं निव्यत्यं, सो ताणि उवगरणाणि ममाइ, सो भणइ-जाव पुत्ते नयरे जियसन् राया, सो तस्त नयरि । ततोऽणेण भत्तं पचक्खायं, देवलोगं गतो; ना जामे विबुच्झइ, अहवा बितिए रायाण कोकासो उज्जाणि गतो,

जहा अमुगत्थ राया सह देवीए, भत्तं वारियं, नागरेहिं अयसभीएहिं कागपिंडी पवत्तिया, कोकासो भणितो—मम पुत्तस्सं सत्त्रभूमियं पासादं करेहि, मम य मन्झे, तो सबे रायाणो आणवेस्सामि, तेण निम्मातो, कागवन्नपुत्तस्स छेहं पेसियं—'एहि अहं जाव एयं मारेमि, तो तुमं मायापियरं ममं च मोएहिसि', दिवसो दिन्नो, पासायं सपुत्तो राया विल्डहतो, खीलिया आहं जाव एयं मारेमि, तो तुमं मायापियरं ममं च मोएहिसि', दिवसो दिन्नो, पासायं सपुत्तो राया मतो, कागवन्नपुत्तेण तं सबं नगरं गहियं, मायापियं कोकासो य मोयावियाणि, एस एवं-आहया, ततो सपुत्तगो राया मतो, कागवन्नपुत्तेण तं सबं नगरं गहियं, मायापियं कोकासो य मोयावियाणि, एस एवं-इयरस्सबयं जाइ अप्फिडियं पडड़, सो आगच्छेतो पेच्छड् निम्मायं, नायं जहा एस कोकासो, अक्खेवेणं गंतूण रन्नो कहड्, जहा कोकासो देव ! आगतो, जस्स बलेण कागवण्णेण सबेरायाणो वसमाणीया, तो गहितो, तेण हम्मंतेण अक्खायं, म रुब्भड़ निक्कालेडं, सो गतो, इमेण संघातितं, उद्धं क्यं जाति, अब्भिडिडं नियसं पच्छतोमुहं जाति, डिक्सिप न पडइ, इत्थी विज्ञाऽभिहिआ युरिसो मंत्रीत ति बिसेसोऽयं। विज्ञा ससाहणा वा साहणरहिओ अ मन्तुत्ति (भवे मंतो) ९३१ विद्यानां सर्वासां चक्रवर्ता-अधिपतिविद्यासिद्धो, विद्यासु सिद्धः विद्यासिद्ध इति व्युत्पत्तेः, यस्य वा एकापि महा-स्त्री विद्या अभिहिता पुरुषो मन्त्र इति अयं तद्विशेषः-विद्यामन्त्रयोविशेषः, इयमत्र भावना-यत्र मन्त्रदेवता स्त्री विद्या, यत्र पुरुषो देवता स मन्त्र इति, अथवा साधनसहिता विद्या, साधनरहितो मन्त्रः, शाबरादिमन्त्रवत् इति तद्विशेषः। विज्ञाण चक्कवदी विज्ञासिद्धो स जस्स वेगावि । सिन्धिज्ञ महाविज्ञा विज्ञासिद्धोऽज्ञखउडुच ॥ ९३२॥ विहो सिष्पसिद्धो ॥ साम्प्रतं विद्यासिद्धं प्रतिपाद्यनादौ तावत् तत्त्वरूपं प्रतिपाद्यति— अधुना विद्यासिद्धं सनिद्यंनमुपद्यंयति—

बाणमतरा जाता, तण तत्य साहुणा सब डवइ विड पारद्धा, तान्नामित्त अद्धावडा तत्य गया, तेण गंतूण तस्स कन्नेसु डवाहणाओ ओलंबियातो, सुहे अवाणं ठविडण उप्पाओ पंगुरिडण सुत्तो, देवकुलिओ आगतो पेच्छइ, ततो जणं घेनूण आगतो, जतो जतो उपाडिडाइ ततो ततो अहिइाणं दीसइ, रण्णो कहियं, तेणवि दिई, कहछडीहिं पहतो सो, पहारे अंतेडरे संकामेइ, मुक्को, रण्णा सबहुमाणं बहुप्पगारं भणितो जहा पसायं करेह मुंच एयं देवंति, ततो संभंतो उद्दितो चिष्णवेइ— मुखितो य, पिट्ठतो य बडुकरगो अन्नाणि य वाणमंतराणि खडखढंताणि चलंति, लोगो राया य पायबडितो विण्णवेइ— मुयाहित्ति, तस्स देवकुछे दोन्नि महत्तिमहालियातो पाहाणमईओ कुंडीओ, तातोचि चल्छियातो, ततो तातो सो बडुकरओ सो य भाषणिज्ञो आहारगेहीए निधीवायं वेळवज्ञितो भरक्रक्छ तचणियचेछग्रो जातो, तरम विज्ञापभाषेण पत्ताणि आगा-सेण डवासगाणं घरेसु गच्छंति, भरियाणि युण सट्टाणमेंति, होगो बहुओ तम्मुहो जातो, संघेण अज्ञालबङाण माणुसं पेसियं, अण्णाणि य बाणमंतराणि खडखडेताणि पिष्टितो हिंडंति, जणो राया य तहेच विण्णवेद, ततो गामपज्ञंते बहुकरतो बाणमं-तराणि य मुक्काणि सङ्घाणं गयाणि, तातो दोणीतो दोन्नियि अग्गतो आणित्ता छत्त्रियातो, जो ममसिसो सो सङ्घाणं पायेस्सति, विद्या-महापुरुषद्तादि सिध्येत् स विद्यासिद्धः, सातिश्यत्वात्, क इय ?-आर्येखपुटवदिति गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकाद्वसेयः, तच्चरम्-विज्ञासिद्धा आयरिया, तेसिं च वालो भागिणेज्ञो, तेण तेसिं पासातो विज्ञा कन्नाहेडिया, विज्ञासिद्धरस नमोक्कारेणावि किर विज्ञातो भवंति, सो विज्ञाचक्कबट्टी, सो तं भागिणेजं भरकच्छे साहसगासे ठविऊण गुडसत्थं नगरं गतो, तत्थ किल विज्ञापरिबायतो साह्रहिं वादे पराजितो अद्धितीए कालगतो तंमि गुडसत्थे नगरे वड्डकरअे ाणमंतरो जातो, तेण तत्य साहुणो सबे उवह् विडं पारद्धा, तिलिमित्तं अज्ञाखडडा तत्य गया, तेण गंतूण तस्त

याणि, सवाणि भिन्नाणि, सो चेह्नओ भीतो नहों, आयिरिया तत्थ्य गया, तन्नणिया भणेति—पृष्टि बुद्धस्स भगवतो पाएमु पुडेहि, आयिरिया भणेति—एहि युना! मुद्धोयणमुया वंद ममं, बुद्धो निग्गतो, पाएमु पुडितो, तत्थ्य थुमो बारे, सोऽवि भणितो—एहि पाएमु पुडाहित पुडितो, उदेहिति भणितो अद्भावणतो ठितो, एवं चेव अच्छेहिति भणितो ठितो पासिछितो, नियंठोनामितो नामेण सो जातो, एस एवंबिहो विज्ञासिद्धो ॥ साम्प्रतं मन्त्रसिद्धं सनिदर्शनमुपदर्शयिति—
साहीणसवमंतो बहुमंतो बा पहाणमंतो वा । नेओ सामंतिसिद्धो यंभागरिसुन साहसओ ॥ ९३३॥
स्वाधीनसर्वमन्त्रो बहुमंत्रो वा प्रधानमन्त्रो वा—प्रधानैकमंत्रो वा हेयः सामन्तिद्धः, क इव १, साम्भाकषेक इव सातिश्यः, एष गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकाद्वसेषः, तच्चेदम्—एगिस्म नगरे इक्टिसरीरा संजती रण्णा विस्थलो-छिपण गहिया, संघसमवाञो कथो, राया न मुयह, ततो एगेण मंतिसद्धेण रायंगणे के खंभा अच्छोते ते अभिमंतिया, गया सन्नप्पवरे आसणे ठिया, पुणोवि भरिया आगया, आयरिएहिं अंतरा आगासे महासिछा ( ठविया ) तत्य अप्फिडि-आगया,अक्सायं–प्र**ऐसी अकिरिया ड**ड्डियित, तेसिं कप्पराण अग्गतो मत्तओ सेएण वस्थेण उच्छाइतो जाति, टोप्परिया सबेऽवि दवजोगा परमच्छेरयफलाऽहवेगोऽवि । जस्सेह हुज सिद्धो स जोगसिद्धो जहा समिओ ॥ ९३४॥ सर्वेऽपि-कात्हर्येन द्रव्ययोगाः परमाश्चर्षफलाः-परमाद्धतकार्याः, अथवा एकोऽपि योगः परमाश्चर्यफलो यस्य भवे-आगासेण डप्पड्या खडखडेंति, पासायखंभावि चिल्या, भीएण मुक्का, संघो लामितो, एस एवंविहो मंतसिद्धो ॥ साम्प्रतं सहष्टान्तं योगसिद्धं प्रतिपाद्यन्नाह-

डबाडुया, अकिरियाति आयरिया नेच्छंति, भणंति–कि अज्ञो ! न ठाह, एस जोगेण केणवि मक्सेह, तेहिं अद्रपदं रुद्धं, आणीतो, अम्हेवि दाणं देमोत्ति, अह सो सावगो भणड्–भयवं ! पाया घोबंतु, अम्हेवि अणुग्गहिया होमो, अणिच्छंतस्स पायाओ पाडयातो य घोयातो, ततो जले ओयरितो, पाणिए निब्बुड्डो, डिक्किट्डी कया, एवं इंभेहिं लोगो खज्जइत्ति, आय-सिद्धः स योगेषु योगे वा सिद्धो योगसिद्धोऽतिशयवान् यथा समित आचार्य इति गाथाक्षरार्थः ॥ भावार्थः कथानक-भुमइ, एइ जाइ य, लोओ आउट्टो, सद्धा हीलिज्ञंति, अज्ञसमिया वह्रसामिस्स माउलगा विहरंता आगया, सद्घावि रेया निग्गया, जोगं परिकज्जइति आयरिया निग्गया, जोगं पक्लिंता नदी भणिया-पहि पुत्ति ! परं कूलं जामो, दोऽवि गस्यः, तच्चदम्-आभीरदेसे कण्हाए बेण्णाए य नदीए अंतरा तावसा परिवसंति, तत्थेगो पायछेनेणं पाणीए चंकंमंतो तड़ा मिलिया, गया पर कूले, ते तावसा आउट्टा पबड्या, ते च वंभहीवगवत्थवत्ति वंभदीवगा जाया, एस एवंविहो

अयं च गोतम इव गुणराशिरवगन्तव्यः, अत्र भूयांसः सातिशयचेष्टिता उदाहरणं ॥ तथा प्रचुरार्थः-प्रभूतार्थः, अर्थप-आगमसिद्धः सर्वाङ्गपारगो-द्वादशाङ्गवित्, अयं च महातिश्ययवानेव, यत चकम्-"संखातीतेवि भवे साहइ॰" इत्यादि, क्तिर सयंभुरमणेवि मच्छगादीया। जं चेड्रंति स भयवं उवबत्तो जाणइ तयंपि ॥१॥ अइसिद्धो पुण रायगिहे नयरे मम्मणो :-अर्थनिष्ठोऽर्थसिद्धः, अतिशययोगात्, मम्मणवदिति गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकाद्वसेयः, तचेदम्-तत्थागमसिद्धो आगमसिद्धो सन्बंगपारओ गोअमुब गुणरासी। पडरत्थो अत्थपरुन्व मम्मणो अत्थसिद्धो ड ॥ ९३५॥

सिद्धो। अधुना आगमार्थसिद्धौ प्रतिपादयति—

96 X

वाणिओ, तेण अतिकिलेसेण अइबहुगं दबजायं मेलियं, सो तं न खाइ न पिबति, पासादोवरिं चणेण अणेगकोडिनिम्मा-यगन्भसारो कंचणमतो दिबरयणपज्जलितो एगो बलदो कारावितो, बितिओ य आहत्तो, सोऽवि बहुनिम्मातो, पत्थंतरंमि भणियं—जं एस दमगो किलिस्सइ, रण्णा सद्दावितो, भणितो य—किं किलिस्सिसि ?, तेण भणियं—बल्डह्संघाडगो न पुजाइ, रण्णा भणियं—बल्ड्सयं गेण्ड, तेण भणियं—न मे तेहिं कजं, तस्स विइज्ञं पूरेह, केरिसोत्ति?, घरं नेऊण दरिसितो, रण्णा भणियं—सबभंडारेणवि न पुजाइ, ता प्रतिगविभवस्स अलंते तिण्हाप्, तेण भणियं—जाहे सो न पूरितो ताव ण सुहं, पारद्धो मह ओलोयणगतो अच्छइ, सो तहाबिहो अतीव करुणालेवणभूतो देवीए दिडो, ततो तीए सामिस्स भणियं-सचं सुबइ रण्णा भाणियं—जइ वावारंतरं चेदाणि नस्थि, महम्वाणि य बासारते दारुगादीणि, निबहियबा य पङ्ग्णां, अतो किलिस्सामि, रण्णा भणियं-पुज्जंतु ते मणोरहा, वासारते तस्स निम्मावणनिमितं कच्छोटगवितिज्ञो सो निदेपूरातो कट्टविरूढगो कट्टाणि उत्तारेह, इतो य-राया देवीए जो निवसिद्धजनो लद्धवरो जो य तुंडियाइन्व । सो किर जनासिद्धोऽभिष्पाओ बुद्धिपज्ञाओ ॥ ९३६ प्यं मेहनइसमा हवंति रायाणो । भरियाई भरंति दढं रिसं जतेण बजेंति ॥ १॥ रण्णा भणियं-किह कह वा ? एवंवियो अत्थसिद्धो एवं ता कि थेवस्स रातें नइपूरतो कडकहणस्स कए किलिस्सिसि ?, तेण भणियं-किलेससहं मे सरीरं, य उवाओं, पेसियाणि दिसासु भंडाणि, आढत्तातो किसीओं, आढत्ताणि य गयतुरयबळह्पोसणाणि, तुमं चेव विइज्जां पूरेंड समत्यो, न एण अहंति निगगतो, तेण कालेण पूरितो, एस यात्रासिद्धप्रतिप्राद्नाथमाह—

यो नित्यसिद्धयात्रः, किमुक्तं भवति ?, स्थल्जलचारिपथेषु सदैवाविसंवादितयात्र इति, लब्धवरो यो वा तुंडिकादिचत् उत्तरद्वारानुसन्धानायाह-अभिप्रायो बुद्धिपयोय इति गाथाक्षरार्थः, भावार्थस्तु कथानकगोचरः, जताए सिद्धिनिमित्तं पैच्छंति, यथा एगंमि नगरे तुंडिगो वाणिओ, तस्स सयसहस्सवारातो वहणं फुट्टं, तहावि न भजाइ, विपुला-विस्तारवती, एकपदेनानेकपदानुसारिणीति भावः, विमला-संशयविपर्ययानध्यवसायमलरहिता, सूक्ष्मा-अ-त्यन्तदुःसनोधसूक्ष्मन्यवहितार्यपरिच्छेदसमथो यस्य मतिः स बुद्धिसिद्धः। यदिवा चश्चतुर्विधया औत्पत्तिक्यादिभेद-उत्पत्तिरेव प्रयोजनं यस्याः सा औत्पत्तिकी, आह-सर्वस्या अपि बुद्धेः क्षयोपश्रमः प्रयोजनं ततः कथमुच्यते-उत्पत्ति-तचेदम्-पढमं ताव जो किर बारस वारातो समुहं ओगाहिता कयकजा आगच्छइ सो जत्तासिद्धो, तं अन्नेवि जंतगा भणइ य-जिले नई जिले चेच लब्भइ, सयणाईहिं दिज्जमाणं नेच्छइ, युणो पुणो तं तं भंडं गहाय गच्छइ, निच्छएण से देवया पसण्णा, खद्धं खद्धं दबं दिन्नं, भणितो य-अन्नं कि ते करेमि?, तेण भणियं-जो मम नामेण समुहं ओगाहइ सो अविवन्नो एड, तहित पिडस्सुयं, स जत्तासिद्धो, अण्णे भणंति-किल निज्ञामगरम बासुछतो समुहे पिडितो, सो तस्स कए समुद्दं चल्लेघिडमाहत्तो, ततो अनिवित्रस्स देन्याए नरो दिन्नो। कुतं प्रसन्नेन। साम्पतमभिप्रायसिद्धं प्रतिपाद्यन्नाह— विडला विमला सृहुमा जस्स मई जो चडिन्हाए व। बुद्धीए संपन्नो स बुद्धिसिद्धो इमा सा य ॥ ९३७॥ उप्पत्तिया वेणइया, कम्मिया परिणामिया । बुद्धी चड्डिवहा बुत्ता, पंचमा नोवलञ्भइ ॥ ९३८ ॥ भिन्नयां बुद्धा सम्पन्नः स बुद्धिसिद्धः ॥ सा च चतुर्विधा बुद्धिरियम्— || स किल यात्रासिद्धः ।

साचार्यकं शिल्पं, यदिवा कादाचित्कं कम्मे नित्यमभ्यत्यमानं कम्मे शिल्पं, कमीणो जाता कमीजा र तथा परि-समन्ता-पूर्व-बुद्धात्पादात् प्राक् स्वयमदृष्टोऽन्यतश्चाश्चतोऽविदितो-मनसाऽप्यनालोचितः तसिन्नेव क्षणे विद्युद्धो गृहीतो-य-कम्मिभ्यासादिकमपेक्षते, तत उक्तम् - उत्पत्तिरेवेत्यादि, विनयो गुरुश्रश्रुषा स कारणमस्या वैनयिकी २ अनाचार्यक कम्मे थावस्थितो मृद्यीतोऽबधारितोऽधो यस्याः सा तथा, इह ऐकान्तिकमिहपरलोकाविरुद्धं फलान्तरावाधितं बाऽव्याहतमुच्य-रेव प्रयोजने यस्याः इति, सत्यमेतत्, किन्तु स खल्यन्तरंगत्यात् सर्वेबुद्धिसाधारण इति न विवरूयते, न चान्यच्छास्त ज्ञमनं-यथावस्थितवस्त्वनुसारितया गमनं परिणामः, सुदीर्घकालपूर्वापराथांवलोकनादिजन्य आत्मधर्मविशेष इत्यर्थः, स कारणमस्याः पारिणामिकी, बुद्धतेऽनयेति बुद्धिः चतुष्प्रकारा उक्ता, तीर्थकरगणधरैः, किमिति १, यसात्केवलिनाऽपि ते, फलं-प्रयोजनं, अञ्याहतं च तत् फलं च अञ्याहतफलं तेन योगो यस्याः सा अञ्याहतफलयोगा बुद्धिरौत्पत्तिकी नाम॥ पुत्रमिद्दिमस्सुअमवेइअ तक्खण विसुद्रगहिअत्था। अबाह्यफलजोगा बुद्धी उप्पत्तिआ नाम ॥ ९३९॥ गय ९ घयण १० गोल ११ खंभे १२ खुडुग १३ मिगिनिथ १४ पह १५ पुत्ते १६ ॥ ९४०॥ भरहसिल १ मिंह २ क्रुक्कि ३ तिल ४ बालुआ ५ हिथ ६ अगड ७ बणसंडे ८। भरहसिल १ पणिय २ हक्ले ३ खुडुग ४ पड ५ सरड ६ काय ७ जवारे ८। संप्रति विनेयजनानुग्रहाय अस्या एव स्वरूपपांतेपादनार्थमुदाहरणानि प्रतिपादयति— पञ्चमी बुद्धिनोपलभ्यते, असत्वात् ॥ साम्प्रतमौत्पत्तिक्या लक्षणमाह---

इंडर, तेण दारएण भणियं-मम लड्ड न बद्दसि, तहा ते करेमि जहा मे पाएस पडिहिसित्ति, तेण रार्ति पिया सहसा भणितो-ग्रामों, तत्थेगस्स भरहनामस्स नडस्स भजा मया, तस्स य पुत्तो डहरओ, तेण अन्ना आणीया, सा तस्स दारगस्स संम न आसामर्थः कथानकेभ्योऽवसेयः, तानि चामूनि-तत्र प्रथमत उदाहरणं शिलाविषये-उज्जेणीए नयरीए आसन्नो नडाणं मह्रसित्य १७ मुद्दि १८ अंके १९ पणए २० भिक्ख २१ य चेडगनिहाणे २२ पायस ९ अइआ १० पत्ते ११ खाडहिला १२ पंच पिअरो १३ अ॥ ९४१॥ सिन्छा २३ च अत्थसत्ये २४ इच्छाइ महं २५ सयसहस्से २६ ॥ ९४२॥

त गोहित्ति, तेण नायं-महिला विणड्डत्ति, सिढिलो रागो जातो, सा भणड्-पुत्त । मा एवं करेहि, सो भणड्-मम लहुं न हिसि, भणड्-बिह्हामि, तो लड्डे करेहामि, सा बिड्डिमारद्धा, अन्नया रोहतो छाहीमुहित्तिद्धण एस गोहो एस गोहो एस बिहोत्ति भणड्, पियरेण पुडो-कहिंति ?, छाहिं दंसेड्, ततो पिया से लज्जितो, सोऽवि एवंविहोत्ति तीसे घणो रागो जातो,

लीडिव विसमीतो पियरेण समं जेमेड, अन्नया पियरेण समं उज्जाणि गतो, दिङ्ठा नगरी, निग्गया पियापुत्ता, पियरस्स

दिवकुरुरायकुटा लिहिया, तेण य पदेसेण राया वाहियालियाए आगतो, कहमवि एगागी अस्तारूढो आगन्छति, सो

वारिओ, भणइ-मा राउळस्स मञ्झेण जाहि, तेण को उहारेण पुच्छतो-वित्मेयं तम् आछिहियं १, तेण नगरी सदेव उलरायकुला

कहिया, कहिं वसित ?, कर् वारा तए दिंडा नगरी ?, भणड्-एकसिं, ऱ्याणि चेय, एत्यंतरे से पिया आगतो,

रार्णो य

किचि ठवियं विस्तमिर्यं, ततो सो पच्छा चिततो, सोडिव रोह्तो सिष्पानदीए पुलिणे नगरि आछिहति, तेण नगरी सचचरा

भणियं-कहं १, ततो कहियं, भणड्-बीसत्था अच्छह, हेट्ठातो लण, थंमे यदेह, ततो थोवथोवभूमी लाया, थंभा य अंतरा क्यां चवलेवणे कतोवयारे मंडवे कए रण्णो निवेदितं, राहणा पुच्छियं-केण कयं १, पुरिसेहिं कहियं-रोहएण भरहदार-एण, एसा एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी, एवं सबेस्र जोएजा १। मेहित्ते, ततो तेसिं रण्णा मेहिगो पेसितो, भणिया-एस पक्छल-मित्तेण कालेण एतिओ चेव पद्मप्पिणेयबो, न दुब्बलतरो नावि बिल्यतरोत्ति, ततो तेहिं रोहतो पुच्छितो, तेण विस्वेण समं बद्धावितो, जवसं दिन्नं, तं बरंतस्स न हायह बलं, विस्वं पैच्छंतरसा भएण न बद्धए २। कुक्छहोत्ति, ततो तेसिं राहणा कुक्कुडो पेसितो, भणिया-एस कुक्कुडो बीयकुक्कुडेण विणा जुन्झावेयबो, ततो पुणोऽवि तेहिं रोहतो पुच्छितो, तेण अहा-एण समं जुन्झावितो ह। तिल्यि, ततो रण्णा तिला पेसिया, तिल्समं तिछं दायबंति, रोह(अहा)एण मविया, तेछंपि तेण दिन्नं, ४। बाल्यावरहण् पेसह, तेहिं रोहओं पुच्छिओं, ४। बाल्यावरहण् पेसह, वेहिं रोहओं पुच्छिओं, तेण भणियं-पिहच्छंदे देह जेण पेसामो ५। हित्यित्ते, ततो कहवयदिवसाइक्को रण्णा तेसिं जुण्णु हत्थी अप्पांटओं मरिच-तेण भणियं-पिहच्छंदे देह जेण पेसामो ५। हित्यित्ते, ततो कहवयदिवसाइक्को रण्णा तेसिं जुण्णु हत्थी अप्पांटओं मरिच-कामो पेसिओ, भणिया य-मतो न निवेइयबो, दिवसदिवसिया से पउत्ती कहेयबा, अकहणे निग्गहो, सो मतो, ते गामे-अजा हत्थी न उट्टेड् न निसीयइ न आहारेड् न वाह्या महस्रा ातला ताए मडव करह, न य सा ठाणाता चाल्यिबा, त गामस्रया आदन्ना, सो रोहगदारगो छुहाइतो, पिया से गामेण समं अच्छइ, उस्सुरे आगतो, रोयइ-अम्हे छुहाइया अच्छामो, सो भणइ-सुहितोसि, तं न याणिसि, तेण एक्णुगाणि पंच मंतिसयाणि, एक्कं ममाइ जो सबप्दाणी होजा, तस्स परिक्खणनिमित्तं तं गामं भणावेइ-जहा तुब्मं गामस्स वहिया महस्री सिला तीए मंडवं करेह, न य सा ठाणातो चालियवा, ते गामेलया आदन्ना, सो रोहगदारगो छया अइण्णा, रोहओ पुन्छिओ-तरस वयणेण निवेदितं, जहा-सो देव !

40

ूर्र विशेष क्षिण्याच्ये के । तती रण्णा पर्यं परिणियाच्यां पत्त्वा समापिद्धं, जाहा तीण दारमेण इहामंतरं, परं न मुक्कपन्खें के । हि किल्हपग्ले. त राईए न दिशमती, न छायाए न मण्डे, न रहतामेण न आमारोण, न पालिं न जाणेणं, न पहेण किल्हणं, त पहाएणे त मिलेणंति, तती तरम रोहगरम निष्यं, पत्त्वा सो अंगोहिंछ कात्रण जाकमज्ञान्तीण ूँ एडक्साइटी चारणीतिभिधारत्यो, अण्णे भणीति ममदगङ्गीपम्माद्रभो मंत्रामममंगि अमायमाम परिचयाप् य है संसीए सामती नारेंद्रभारी, रण्णा पुर्वती, आमराो मो दिभो, आमगितुबेदण रण्णा सदानितो, भणितो म—मुद्रो जम्मति है के विभागेत्रास पुत्रमार्थ गती. पुरिसिंह रण्णा निषिष्ण ते—फत्तों पन्तिमार्ग वणसंद्रों, कहं १, मामो पुरावास गर्ता ८। १९ पागसोति. पुणरिव रण्णा मण्सा पेसिया. अभिग विणा परमहं निष्कादेतमं, रोहमो पुन्छितो, तत्त्वयोण करीसड-अर्थ देव ! जगामि, कि मितिया है, मण्ड् एमिनियानितियों कले महक्तियों भूमित है, राजार मितियं-मान् पूर्व िर्म भणः ६। अगटन्ति, ततो युणरवि रण्णा तेसिं मणूसा पेसिया, भणिया—जहा तुन्धं गामे अतीव आसायणिज्ञोदगो रिर्मि गालि, सोपेसियमो, ततो रोहजो पुच्छिगो, तेण भणियं—तुन्धे भणह—एस अम्हच्चओ अगडो आरण्णो, न तीरइ १ सहायगंतरेण एगागी जागंदा, ततो नागरगं कृतं पेसद जेण तेण समं जाद, मणुरसा तुण्हिक ठिया, रण्णो निवेइयं, रि गागरस पुर्वात्साभागे मणसंद्रो असिर, सो पिल्क्मित्साभागे फल्मो, ते अक्षणा, रोहमो युच्छितो, तद्ययणेण गामो वणशंडरश पुनपार्थ गती, प्रियिष्टि रण्णो निर्मेष्ट्रं तं-फत्रो पन्तिषमदिसीभागे वणसंदो, कहं १, मामो घुववासं गती ८। नीहारेड् न ऊससड् न नीससति एवमादि, ततो रण्णा भणियं-किं मओ १, ते भणंति-तुज्झे एयं भणह, न अम्हे वयामी,

तिमिरिसियं, पच्छा पुच्छितो भणति-देव ! तासि उद्शमज्जै संभावतो संवहगवातो अश्यि तेण वहुठीतो जायंते १०। १ ततो सुत्तो, विह्यजामेऽवि जामसदेण राया विद्धारी, रोहगो पुच्छितो—सुत्तो जगासि !, भणइ—वेव ! जग्गामि, कि नित्ते सुत्तो, विह्यजामेऽवि जामसदेण राया विद्धारी, रोहगो पुच्छितो—सुत्ते माह्य प्रवास काछगा। कि संहा प्रवास काछगा। कि महछ पुच्छे। उपाह तह प्रवास काछगा। कि महछ पुच्छे। उपाह कि सदावितो अपाह—सितियं, भणइ—जतिया विद्धारी कि सहित पुच्छे तह है स्ति सरीरं १२ । चन्द्रमे जामे सहावितो वायं न देह, ततो रणणा कंवियाय छिको उद्दितो, पुच्छितो—सुत्ते जग्मिर्स !, स्वितेम, कि विद्यियं, पच्छा पुच्छितो पुच्छितो पुच्छितो पुच्छितो है स्वास काछना। अपायं—पंचाहिं, केण क्षित्र पुच्छे तह है कि कागासि, कि करेसि !, चितेस, कि विद्यियं, भणाइ—कि विद्योग प, ततो राया उद्दित्त नायार है केण !, भणइ—रणणा १ वेसमणेण २ वंदाछेण १ प्रवास प्रवास काणकान के विद्या केण कि काणकान काणकान के विद्या काणकान काणकाणकान काणकान काणकाणकान काणकान काणकान काणकान काणकान काणकान का

एण जातो सित्ति १२। तुट्टो राया, सबेसिमुबिर ठिवितो, भोगा य से दिण्णा, एयस्त उप्पत्तिया बुद्धी १ ॥ पणियत्ति दोहिं पणियगं वद्धं, एगो नागरगो भणइ-जो एयातो तव लोमसियाओ खाइ तस्स तुमं किं देसि १, इयरो गामेछतो लोमसिया-सामी भणइ-जो नगरहारे मोयगोन नीइ तं देसि, सिक्खणो कया, तेण सबातोवि लोमसिया चिक्खिय चिक्खिय मुक्कातो, जितो मग्गति, इयरो न मन्नद्द, तेण भणियं-लोगो एत्थ पमाणं, जइ लोगो भणइ-एयातो सबातो खद्धातो तो मग्गेज्ञा, ततो हटमन्झे ओयारियातो, क्यगजणो आगच्छइ, जं जं लोमसियं पेच्छइ तं तं खद्धं, ताहे सो भणइ-एयातो सबातो खद्धातो किं गेण्हामो ?, ताहे सो मीतो रूबगं देइ, इयरो नेच्छइ, जाव सएणवि न तूसइ, ततो तेण नागरगा जूयारा ओलगिया, तेहिं दिन्ना बुद्धी, ताहे एगं पूइयावणा मोयगं गहाय इंदकीले ठवेइ, इयरो सहावितो, ततो मोयगं प्रति भणइ—निगगच्छ भो मोयग । निगगच्छ भो मोयग !, सो न निगगच्छइ, एवं सो पिङिजितो, एसा जूयाराण उप्पत्तिया बुद्धी २। रुक्तविते, एगत्थ पहे पिहिया बर्चति, अंतरा वणसंडे फलभरोणया अंवगा दिट्ठा, मक्कडा फलाणि घेतुं न देति, नोत्ति, वेसमणो दाणेणं, चंडालो रोसेणं, रयगो सबस्तहरणेणं, जं च वीसत्थसुत्तंपि कंबियाए चुंकसि तेण नज्ञसि-विंछु-बुद्धी है। खुडुगित खुडुगे नाम अंगुळीयकरत्नं, रायगिहे नगरे पसेणई राया, तस्स सुतो सेणितो रायळकत्वणसंपन्नो तस्स किंचिवि न देइ, मा मारेहितित्ति, अद्धितीए निग्गतो, बेण्णातडमागभो, कइवयसहाभो, स्वीणविहवसेडिस्स बीहीर उवविद्धो, तस्स य तप्पुण्णपच्चयं तिद्द्विसं सबभंडाणं विक्तओ जातो, खद्धखद्धं विदत्तं, अण्णे भणंति-सेष्टिणा ताहे पहिएहिं पहाणा बित्ता, ते मक्कडा रुसिया अंबगफलाणि खिवंति, तेसिं पहियाणं पहाणपक्रखेनगाणं

करों सिमणंमि घरमागतों नियकणणं परिणेन्तगों दिट्टो, ततोऽणेण चिंतियं—एतीए पसाएण महई विभूई भविस्मद्द, पच्छा सी हिंदिण्यं महोए ज्यायों भविस्मद्द, तप्पभावेण अणेण मिळक्खु-हरथातो अणम्बेज्ञा स्यणा पत्ता, पच्छा युच्छितो—कस्स तुम्झे पाहुणगा ?, तेण भणियं—तुम्झंति, घरं नीतो, कालेण से ध्या दिशा, भोगे भुंजिते, कालेण य नंदाए सिमणंमि धवल्मयपासणं, आवण्णसत्ता जाया, पच्छा रण्णा से फह्बाला भिंस्या—सिम्धं एहिसि, ततो सेणिओं नंदं अपुच्छिते, भणित य—अम्हं रायिगेहे नगरे पंढरकुद्धुगा पिसद्धा गोवाला, पे पिस्या—सिम्धं एहिसि, ततो सेणिओं नंदं अपुच्छिते, भणित य—अम्हं रायिगेहे नगरे पंढरकुद्धुगा पिसद्धा गोवाला, अभ्यं सब-जह अम्हेहिं कज्ञं सिम्धमेज्ञाहिसि, ततो गतो, देवलोगचुयगञ्जाणुभावेण तीए दोहलो—वरहित्यंख्याया अभ्यं सब-जंतूण देमिसि, सेट्टी दवं गहाय रण्णो डबिटितो, रायाणएण गहियं, पिडपुन्नो कतो दोहलो, जातो पुत्तो, अभओं नामं क्यं, पाढवयसंपन्नो पुच्छइ—मम पिया कहिती, रायाणएण गहियं, पिडपुन्नो कतो दोहलो, जातो पुत्तो, अभओं गवेस्थो गती, राया मंतिं मग्गइ, कुवे खुद्धुगं पाडियं, जो गिणहह हत्येण कुवं, रायिगिहस्स बहिया दियाणि, अभओं गवेसओं गती, राया मंतिं मग्गइ, कुवे खुद्धुगं पाडियं, जो गिणहह हत्येण तहे संतो तस्स राया विसि देइ, अमएण दिइ, छग्णेण आह्यं, सुक्ने पाणियं मुक्नं, तहि संतएण गहियं, रायाए पितिसञ्जती महिउ-र गतो, युच्छितो—को तुमं १, तुम्य पुत्तो, किह या कि पारिकहियं, तुद्रो उत्संसंगे कतो, माया पविसिज्ञती महिउ-तड सता तस्स राया वित्ति देइ, अभएण दिंडे, छगणेण आहयं, सुक्के पाणियं मुक्कं, तिंडे संतएण गहियं, रायाए समीवं कि गतो, पुरिक्यतो—को तुमं ?, तुम्झ पुत्तो, किंह वा किं वा ?, सबं परिकहियं, तुड़ो उस्संगे कतो, माया पविसिज्जंती मंडिन-१ मारद्धा, अभएण वारिया, अमचो जातो, एसा एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी ४। पडान्ति दो जणा ण्हांयंति, एगस्स पड़ो दहो पगस्सा, अभएण वारिया, अमचो जातो, द्यरो मग्गइ, न देइ, भणइ य—एसेव मे पड़ो, राउन्हे वबहारो जातो, एगस्स जुण्णो, जुण्णइत्तो दढ़े गहाय पहितो, इयरो मग्गइ, न देइ, भणइ य—एसेव मे पड़ो, राउन्हे वबहारो जातो, कारिणेगेहिं पुच्छियं—एए पड़ा कीया घरद्भया वा १, दोहिंवि कहियं—घरवुया, ततो महिला कत्ताविया, ततो सुत्ताणुसारेण

'सरेड'ित एगो पुरिसो सन्नं वोसिरइ, तस्त संग्णं वोसिरंतस्त सरडाणं परोप्परं भंडंताण एगो सरडो अहिट्ठाणस्स हिट्ठा विलं पविट्ठो, पुच्छेण य छिक्को, घरं गतो, अखितीए दुब्बलो जातो, मम उदरे सरडो पविट्ठोत्ति, वेखो पुच्छितो, जङ्ग सर्वे स्वगाणं देह तो पगुणीकरोसि, मन्नियं, विद्धेण घड्ण सरडो छूढो लक्क्लाए विलिपितो, विरेयणं दिन्नं, घड्डगो ठाविओ, सन्ना वोसिरिया, दिट्ठो तडफडंतो, सो जातो लट्टीभूतो, विज्ञस्स उप्पत्तिया बुद्धी ॥ विङ्यं सरडोदाहरणं-भिक्- ठाविओ, सन्ना वोसिरिया, दिट्ठो तडफडंतो, सो जातो लट्टीभूतो, विज्ञस्स उप्पत्तिया बुद्धी ॥ विङ्यं सरडोदाहरणं-भिक्- खुणा खुडुगो पुच्छिओ-एस किं सीसं चालेइ १, सो भणइ-किं भिक्छ्त भिक्छ्यणी वा, खुडुगस्स उप्पत्तिया बुद्धी ६। भाग'ित, तच्चणिएण चेछतो पुच्छितो-अरिहंता सबण्णू १, चेछतो भणइ- बाढं, किंतिया इहं कागा?, सिट्डें कागसहस्सा जाई बेण्णातडे परिवसंति। जइ ऊण्गा पवसिया अन्महिया पाहुणा आया॥ १॥ खुडुगस्स उप्पत्तिया बुद्धी ॥ विइयं कागोदाहरणं-एगो वाणियओ, तेण वाहिं गएण निद्दी दिट्टो, तेण चिंतियं—मम घरे महिळा पहाणा, सा रहस्सं घरेड् नवेति परिक्खेमि, ततो घरमागतो भणइ-पंडरगो मे कागो अहिट्डाणं पविट्टो, तीए सयज्झियाण कहियं, ताहिं नियभत्ता-राणं जाव रायाप सुअं, ततो राहणा सिट्टी हकारावितो, पुच्छियं, कहियं जहाविद्धं, तुट्टो राया, दिण्णं निहाणं, मंती जो जस्स पड़ो सो तस्स दिन्नो, अन्ने भणंति-दोण्हंपि सीसाणि ओलिहावियाणि, जस्स उण्णामओ पडो तस्स उण्णा-कतो, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी ७। 'उचारे'ित एगस्स घिजाइयस्स तरुणी भज्जा, गामंतरं निज्जमाणा अंतरा धुत्तेण समं सुत्तंत्, ततो जो जस्स सो तस्स समप्पितो, कारणियाणमुप्पत्तिया बुद्धी भ कतो, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी ७। 'उचारे'ित एगस्स घिज्ञाइयस्स तरुणी भी संपलगा, ततो तेर्सि दोण्हंिप कल्हो जातो, घिज्ञाइओ भण्ड—मे भज्जा, इ

एण कड्डिओ ९। घंचणो नाम भंडो सबर्हस्सितो, अन्नया राया देवीए गुणे लएइ—अतीव निरामया देवी, नो अहो नातो निस्तरइ, सो भणइ—देव ! एवं न हवइ, किह !, जया पुष्फाणि केसरा वा होएइ तया जाणेज्ञ—निग्गतो अहो-वायोत्ति, रण्णा तहत्ति विन्नासियं, नाए हसियं, ततो देवीए पुच्छियं—किहमकंडे हसियं !, राया न कहेइ, निब्बंघे कहियं, देवीए भंडो निबिसओ आणत्तो, सो उवाहणाणं भारेण उवट्ठितो, देवीए पुच्छितो—िकं एत्तियातो उवाहणातो !, सो ततो एगेण पुरिसेण सो हत्थी नावाए छूढो, अत्थाघे जले घरिओ, जत्तिए भारे तीसे नावाए पाणियं तत्थ रेहा कड्डिया, ओयारिओ हत्थी, कडुपाहाणेण भरिया नावा ताव जाव रेहा, ततो ताणि कडुपाहाणाणि उत्तारेडं तोलियाणि, जियं तेण कारणिनेहिं सवाणि पुच्छियाणि-कछं को आहारो आसि १, सबेहिं भणियं-तिल-सयसहस्सं, मंती कतो, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी । अण्णे भणंति 'गय'ति गाविमगो सिलाए नहो, सो एगेण पोट्टपडि-भणइ-देवि ! एयाहि जावंति देसंतराणि गंतुं तरिस्सामि तत्थ सबत्थ देवीगुणा पगासियवा, ततो जडुाहभीयाए रुद्धो, घय-तस्स उप्पत्तिया बुद्धी ११। 'खंभ' ति, एगो राया मंतिं गवेसेइ, पाओ छेवितो–खंभो तलागमन्झे, जो तडे संतओ बंधइ तस्स सयसहस्सं देमि, ततो एगेण तडे खीछं बंधिङ्ण वेहेण बद्धो, जियं सयसहस्सं, मंती कतो, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी तिया बुद्धी ८। गयत्ति, बसंतपुरे राया मंतिं मग्गइ, पाओ लेबिओ-जो महइमहालयं गयं तीलइ तस्स सयसहस्सं देमि, णस्स डप्पत्तिया बुद्धी १०।गोलित्ति एगस्स दारगस्स जतुगोलगो नक्षं पविद्वो, ततो एगेण सलागाए तावित्ता कहितो, कहुं-सक्कुलिया, ततो आहारविरेयणं दिन्नं, घिज्ञाइयस्स सभज्ञस्स तिला दिट्टा, इयरस्स नेति, निद्धाडितौ, कारणिगाण पडिबजाई, गामे बबहारी जाती, ततो

सिरिचिताए उत्तिक्षा, से स्त्रिण वाणमंतरी विल्गा, इय्री पच्छा आगया, रहइ, ततो गामे वबहारो जातो, एगा भणइ- कि मम भता, एसा कावि वाणमंतरी, इय्रीवि एवं भणइ, ततो कारणिगोहि चिंतिऊण पुरिसो दूरे टवितो, जो पढमं हरथेण कि निण्डह तीसे भता, पसा कावि वाणमंतरीए हरथे। दूरेण पसारिओ, नायं वाणमंतरी एसा, निद्धांडिया, कारणिगाण उप्पत्तिया बुद्धी कि १४। विहयं उदाहरणं-मग्गे मूल्देवो कंडरीतो व बच्चिते, हतो य-एगो पुरिसो समहिलो दिहो, कंडरीतो तीसे स्त्रेण कि मुस्कितो, मूल्देवेण भणियं-अहं ते बहेसि, ततो मूल्देवो नं एगंसि वणानेगुंजे ठविद्धण पंथे आगतो, मूल्देवेण भणियं-एथ मम महिला पसवह, एयं महिलं विसज्ञेह, विसज्जिया, गया, सा तेण कि पुरिसो समहिलो आगतो, मूलदेवेण भणियं-एथ मम महिला पसवह, एयं महिलं विसज्जेह, विसज्जिया, गया, सा तेण कि समं अस्क्लिकण आगया, आगंत्रण य तत्तो पड्यं वेत्त्यण मूलदेवस्स धुन्ती भणइ हसंती-पियं खु णे दारओ जातो, दोण्डिवि कि अग्यानाणं एगा भज्जा, लोगस्स महले कोई-दोण्डिवि समा, परंपरएण रण्णा सुयं, कि परं विन्हयं गतो, अमचो भणइ-कतो एवं होहित्ति?, अवस्सं विसेसो अस्थि, एतेण तीसे महिलाए छोहो दित्रो, जहा- कि एएहिं दोहिवि गामं गंतवं, एगो पुक्रण एगो अवरेणं, तिहेवसं चेव आगंतवं, ताए महिलाए एगो पुक्रण पितितो, कि एएहिं दोहिवि गामं गंतवं, एगो पुक्रण एगो अवरेणं, तिहेवसं चेव आगंतवं, असहहंतेसु पुणोऽवि पद्रविरुण समगं कि पडमं लिहियं, सा न तरइ, जिया, खुडुगस्त उप्पत्तिया बुद्धी १३। 'मिरगिरिय'ति, एगो भज्नं गहाय गामंतरं वचइ, सा भिक्लापविद्वो सुणेइ, वारितो पडहतो, गओ राउलं, दिट्टो तीए, भणइ-कतो गिलामि ?, तेण सागारियं दाइऊण काइयाए १२। 'खुडुगे'ति एगा परिबाइया पर्चण्णापुन्नगं भणऱ्—जो जं करेह तं मए कायनं, रण्णा पडहगो दनावितो, खुडुगो

न याणइ, एगा भणइ-मम पुत्तो, बितीया भणइ-पुत्तों मम, रायडले वबहारो, न छिज्जाइ, अमचो भणइ-द्वं विरंचिक्रण दारगं दो भागे करेह करकएणं, माया भणइ-एईए चेव पुत्तों, मा मारिज्जड, ततो मंतिणा नायं-एईए चेव पुत्तों, जा तहुक्खेण गज्जाइ, तीसे चेव दिन्नों, मंतिस्स उप्पत्तिया बुद्धी १६। 'महुस्तित्य'त्ति, मधुमिश्रं सिक्थं-मदनं मधुसिक्यं, तत्र उदाहरणम्-एगा कोलगिणी उच्मामिया, तीए जारेण समं निहुवणे ठियाए उवारें भामरं दिंडं, पच्छा भत्तारों सित्थगक्यं करेंतो बारितों, मा किणिहि, अहं ते भामरं दंसेमि, गया दोवि, जालं न दीसइ, ततो धुत्तीए तेणेव विहिणा ठाइऊण दरिसियं, नाया भत्तारेण जहा एसा उच्मामियत्ति, कहमञ्जहा एयमेवं भवइत्ति, तस्स उप्पत्तिया बुद्धी १७। 'म्रुहियत्ति', पुरोहितो निक्खेवए घेत्त्ण देइ, लोगे साहुवादो—अहो सच्चाद्ये पुरोहितो निक्छोभो य, अन्नया दमगेण ठिवयं पिडिआगयस्स न देह, पिसातो जातो, अमचो वीहीए जाह, भणइ—देह पुरोहिया मम तं सहस्सं, मंतिस्स किवा जाया, रण्णो कहियं, राहणा पुरोहितो भणितो—देहि एयस्स सहस्सं, भणइ—न गण्हामि, रण्णा दमगो सबं सप्पचयं दिवसमुहुत्तद्ववणयासमीववत्तिमाइयं युच्छितो, अन्नया जूयं रमइ रायाए समगं पुरोहिते परोप्परं मुद्दासंचरणं, रन्ना पुरोहि-यस्स नाममुद्दा गहेऊण अलक्खं अण्णस्स मणुस्सस्स हत्ये दिन्ना, अमुगंमि काले साहस्सिगो नडलो दमगेण ठवितो तं देहि, इमं अभिण्णाणं, दिन्नो, आणीतो, अण्णेसिं नडलगाण मन्झे कतो, सदृावितो दमगो, तेण पच्चभिण्णातो नडलो, पुरोहिय-पुरिसा पेसिया भणंति-दढं अपडुगा, एसो मंदसंघयणोत्ति तं चेव पवन्ना, ततो उवगयं-अत्थि विसेसो, मंतिरस उप्पत्तिया भजाए बुद्धी १५। 'पुत्त'ति, एगो वाणियगो दोहिं भजाहिं समं दूरे अन्नरज्जं गतो, तस्स एगाए

िणगेहिं दमगो पुच्छितो-कित्तियं आसि १, सहस्सं, गणिजण भरिओ तहा ताबीओ जहा न तीरह सिबेंडं, ततो रण्णो विशेष्ट्रे लिनेह्यं, रण्णा पुरोहितो दंिओ, कारणियाण उप्पत्तिया बुद्धी १९। 'पणयत्ति', तहेच एगेण दमगेण पुरोहियस्स पणा पुरोहितो दंिओ, कागयस्स कूडपणे छोद्द्रण दिण्णा, दिद्दा, पणा, राज्छे ववहारो जातो, कारणिगेहिं पुर्पिड्छयं-को कालो आसि १, दमगेण भणियं-अमुगो, अहुणत्तणा पणा, सो चिराणतो कालो, तन्हा कूडमेयं, ततो रण्णो निवेदितं, दंितो पुरोहितो, कारणिगाण उप्पत्तिया बुद्धी २०। 'भियम्बु'ति, एगेण दमगेण भिव्छुसगासे निक्खेवगो मुक्को, सो आगयस्स तं निक्खेव न देह, तेण ज्यारा ओलगिया, तेहिं पुच्छित्ण सन्भावो कहितो, ततो ते रत्तपडिते अच्छेतु, एयंसि भिक्खुसगासं गया, सुवण्णस्स कोडीतो गहाय, अम्हे वचामो चिइयवंदगा, एयातो सुवणालोडीतो अच्छेतु, एयंसि श्रें अंतरे सो दमगो पुवसंकेतितो समागतो, मिग्गयं, ततो भिक्खुगेणं चित्रं-जह न देमि तो एएसिमप्पचतो होहिइत्ति होल्याए दिन्नं, जुआरेहिं भणियं-अन्नेडवि भिक्ख् एंतगा सुधंति तो समुदाएण निक्छिविस्सामत्ति भणिऊण निग्गया, जुय-। काराण उप्पत्तिया बुद्धी २१। 'चेडगनिहाणे' ति, दो मित्ता, तेहिं निहाणगं दिहुं, एगेण भणियं-कछे मुनक्यते गिणिह-🗶 स्स जिन्मा छिण्णा, रण्णो उप्पत्तिया बुद्धी १८ । 'अंके'त्ति, एगो पुरोहितो निक्खेवे घेत्तुण सबेसिं अप्पप्पणो समप्पेइ, उच्छितो साहुवादो, अन्नया एगेण दमगेण निमि(सि)नं, ततो तेण पुरोहिएण सो नउछतो छेछिऊण उस्सिवित्ता कूडरू-वमाण भरितो, तहेन सिवितो, आगयस्स समप्पितो, सा मुद्दा उग्याडिया, कूडरूनमा दिहा, राउछे बनहारो जातो, कार-स्सामो, ततो राति हरिष्ठण इंगाला छ्टा, वीयदिवसे दोवि समगं गया, इंगाले पेच्छति, सो धुनो भणड्-अहो । मंद्युका

नाए दिन्नो भागो, एयस्त उप्पत्तिया बुद्धी २२। शिक्षाशास्त्रं-धनुर्वेदः, तत्रोदाहरणम्-एगो कुलपुत्तगो धणुर्वेदकुसलो, सो हिंडतो एगत्थ ईसरपुत्ते सिक्लावेइ, दर्व विडतं, तेसिं पिइनिस्सिया चिंतेति-बहुगं दर्व एयस्स दिन्नं, जङ्या जाहिइ तङ्या मारिजिहिति, गेहातो य नीसरणं केणवि डवाएणं न देति, तेण नायं, ततो दर्व सन्नायगाणं संचारियं. जन्ना अनं मन्ने , जहा अहं राने । पबतिहीस तेहिं ततो पुत्रदुक्ल-तस्स नियघरे पडिमं फुसंति, भणिओ-एए दारगेहिं समं नदीए छुहइ, एवं निवाहेऊण नहो, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी २३॥ अत्थसत्थे उदाहरणं-एगो वाणियगो दोहिं भजाहिं समं देसंतरं गतो, तत्थ मतो, तस्स एगाए भजाए पुत्तो, सो विसेसं न याणइ, तासिं परोप्परं भंडणं, एगा परोप्परं भंडणं, एगा हेडा िओ गन्भरयस्स पच्छा न छाणपिंडगे नदीए छुहिस्सामि ते छएजाह, तेण छाणगोलगा दबेण समं संबलिया, एसा अम्हं विहित्ति अम्हे, किह इंगाला जाया ?, तेण बिइएण नायं, हिययं न दंसेइ, ततो सो धुत्तपिडधुत्तं करेमाणी छिदिहिति, ताव दोवि अविसेसेण खाह पिवहत्ति, जीसे न पुत्तो सा चितेह-पत्तिगो ताव कालो रुद्धो, मंगलादेवीए नायं, ततो सहावियातो, भणियातो य-मम पुत्तो जाहिति सो एयरस असोगवरपायवरस -मम पुत्तो, विइया भणइ-मम, रायउछे ववहारो जातो, नो छिजाइ, ततो भगवतो सुमइनाहस्स करिता दो मक्तडए लएइ, ततो तीए पडिमाए औच्छंगे बाह्न उवरिं भनं निवेसेइ, ते छुहाइया तं संतत्तो तस्स घरमागतो, छेप्पगपडिमाठाणे ठावितो, मक्तडा मुक्का, किलकिलंता विलग्गा, सबतो अण्णया भोयणं सज्जियं, दारगा निमंतिया, घरं नीया, संगोविया य, न दरिसेइ, भणइ य-मक्कडा पुत्ता, सो भणइ-कहं दारगा मक्कडा भवंति ?, इयरो भणइ-जहा दीणारा इंगाला जाया तहा

एतीसे चेव देह, दवावितो, कारणिगाण उप्पत्तिया बुद्धी २५ ॥ सयसहस्से उदाहरणम्-एगो परिबायतो, तस्स सयस-हस्सो खोरी, सो भणइ-जो मम अपुबं सुणावेड़ तस्स एयं देमि, तत्थ सिद्धपुत्तेण सुयं, तेण भण्णइ-तुन्झ पिया मह किं भविस्संश्ति पडिस्सुयं, देवीए नाया-न एसा युत्तमायति, देवीए उप्पत्तिया बुद्धी २४॥ 'इच्छाए महोति', एगाए भत्तारो मतो, बहुष्पउत्तं न छहइ, तीए पइसित्तो भणितो–उग्गमेहि, सो भणइ–जइ मम विभागं देसि, तीए भणियं–जं इच्छसि तुमं इच्छसि १, भणइ-महंतीं रासिं, ततो कारणिगेहिं भणियं-एतीए इमं बुतं-जं इच्छसि तं ममं देजासि, ता अमुं भागं पेडणो धारेड् अणूणगं सयसहस्सं । जड् सुयपुबं दिज्जड, अह न सुयं खोरयं देहि ॥ १ ॥ जितो, सिद्धत्थपुत्तरस उप्पत्तिया तं मम देजाहि, तेण उग्गमियं, तीसे थोवयं देइ, सा नेच्छइ, ववहारो राउछे जाओ, आणावियं दबं, दो पुंजा कया, कयरं बुद्धी २६॥ एप गाथात्रयभावार्थः, उत्ता सोदाहरणोत्पत्तिकी बुद्धिः । अधुना वैनयिक्या रुक्षणं प्रतिपादयन्नाह—

यया सा त्रिवर्गसूत्रार्थरहीतपैयाला, आह-नन्दाध्ययने अश्वतनिश्रि-भरनित्थरणसमत्था तिवग्गसुत्तत्थगहिअपेयाला । उभयलोगफलवई विणयसमुत्था हवह बुद्धी ॥ ९४३ ॥ इहातिगुरुकार्यं दुर्झिवहत्वाद् भर इव भरः, तन्निस्तरणे समर्था भरनिस्तरणसमर्थाः, त्रयो वर्गास्त्रिवर्गं, लोकरूत्या मिर्षिकामाः सूत्रं–तृद्जनपरोपायप्रतिपादननिबन्धनं अर्थः–तदन्वा्ल्यानं, सूत्रं च अर्थश्च सूत्राथौं, त्रिवर्गस्य सूत्राथौं त्रिवर्गसूत्रार्थगृहीतसारत्वे च सत्यश्चतनिश्चितत्वं विरुध्यते, उच्यते, इह प्रायोच्तिमङ्गीकृत्य अश्वतिमिश्रतत्वमुक्, ताभिनिवोधिकारि औत्पत्तिक्यादिबुद्धिचतुष्टयमुपन्यस्तं, त्रिवर्गसूत्राथौं तयोगृहीतं पेयालं-प्रमाणं सारो

जहा अहं राति पवतिहीसु तेहिं तस्त नियघरे पडिम पुत्रदेश्व-तव पुत्ता, सो भणइ-कहं दारगा मक्कडा भवंति ?, इयरो भणइ-जहा दीणारा इंगाला जाया तहा दारगावि मक्कडा, एवं नाए दिन्नो भागो, एयरस उप्पत्तिया बुद्धी २२। शिक्षाशास्त्रं-धनुवेंदः, तत्रोदाहरणम्-एगो कुलपुत्तगो धणुबेंदकुसलो, सो सबतो चड्डात, जइया जाहिइ तइया परोप्परं भंडणं, एगा पवतिहीसु दारगेहिं समं नदीए छुहइ, एवं निवाहेऊण नही, एयस्स उप्पत्तिया बुद्धी २३॥ अत्थसत्ये उदाहरणं–एगो वाणियगो भजाहिं समं देसंतरं गती, तत्थ मतो, तस्स एगाए भजाए पुत्तो, सो विसेसं न याणइ, तासिं परोप्परं भंडणं, हेड़ा ठिओ गुरुमध्यस्स पच्छा न तता फुसंति, गारिजिहिति, गेहातो य नीसरणं केणवि उवाएणं न देति, तेण नायं, ततो दबं सन्नायगाणं संचारियं, छाणापिंडगे नदीए छुहिस्सामि ते लएजाह, तेण छाणगोलगा दबेण समं संबलिया, एसा अम्हं विहित्ति अम्हे, किह इंगाला जाया ?, तेण बिइएण नायं, हिययं न दंसेह, ततो सो धुत्तपिड्धां करेमाणो मंगठादेवीए नायं, ततो सहावियातो, भणियातो य-मम पुत्तो जाहिति सो एयस्स असोगवरपायवस्स छिदिहिति, वाव दोवि अविसेसेण खाह पिवहत्ति, जीसे न पुत्तो सा चितेह-पत्तिगो ताव कालो लद्धो, भणइ-मम पुत्तो, विइया भणइ-मम, रायउछे ववहारो जातो, नो छिजाइ, ततो भगवतो सुमइनाहस्स हेंडतो एगत्थ ईसरपुत्ते सिक्खावेइ, दबं विढतं, तेसिं पिइनिस्सिया चितेति-बहुगं दबं एयरस दिन्नं, करिता दो मक्कडए लएइ, ततो तीए पिडमाए औच्छंगे बाहुसु उवरिं भनं निवेसेइ, ते छुहाइया तं सबत्रो अण्णया भोषणं साज्जियं, दारगा निमंतिया, घरं नीया, संगोनिया य, न दरिसेड्, भणइ य-मक्कडा संतत्तो तस्स घरमागतो, छेप्पगपडिमाठाणे ठावितो, मक्कडा मुक्का, किलकिलंता विलग्गा,

र्तीसे चेव देह, दवावितो, काराणेगाण उप्पात्तया बुद्धा २५ ॥ सम्पत्तरूप ५५,५५५५ तेण भण्णह्-तुब्झ पिया मह हस्सो खोरी, सो भणड्—जो मम अपुर्व सुणावेड् तस्स एयं देमि, तत्थ सिद्धपुत्तेण सुयं, तेण भण्णड्—तुब्झ पिया मह त्रिवगसूत्रार्थगृहीतपेयाला, आह-नन्दाध्ययने अश्वतनिश्रि-उच्यते, इह प्रायोग्निमङ्गीकृत्य अश्वतानिशितत्त्रमुक्, ततः भविस्संशीत पंडिस्सुयं, देवीए नाया-न एसा पुत्तमायित, देवीए उप्पत्तिया बुद्धी २४॥ 'इच्छाए महाति', एगाए भतारो र्म इच्छिसि १, भणइ-महंतीं रासि, ततो कारणिगेहिं भणियं-एतीए इमं बुनं-जं इच्छिसि तं ममं देजासि, ता अमुं भागं सत्यश्रतानीश्रतत्व विरुध्यते, मतो, बाहुप्पड्सं न छहइ, तीए पइसित्तो भणितो–डग्गमेहि, सो भणइ–जइ मम विभागं देसि, तीए भणियं–जं इच्छसि तं मम देजाहि, तेण उग्गमियं, तीसे थोवयं देइ, सा नेच्छइ, ववहारो राउछे जाओ, आणावियं दवं, दो पुंजा कया, कयरं पिडणो धारेड अणूणगं सयसहस्सं । जह सुयपुबं दिज्जड, अह न सुयं खोरयं देहि ॥१॥ जितो, सिद्धत्थपुत्तरस डप्पत्तिया भरनित्थरणसमत्या तिवग्गसुत्तत्थगहिअपेयाला । उभयलोगफलबई विणयसमुत्या हवह बुद्धी ॥ ९४३ ॥ इहातिगुरुकार्यं दुर्शिवहत्वाद् भर इव भरः, तन्निस्तरणे समधी भरनिस्तरणसमधीः, त्रयो वर्गास्त्रिवर्गं, लोकरूट्या धमोर्थकामाः सूत्रं-त्द्जनपरोपायमतिपादननिबन्धनं अर्थः-तदन्वाख्यानं, सूत्रं च अर्थश्च सूत्राथौं, त्रिवगेत्य सूत्राथौं बुद्धी २६॥ एप गाथात्रयभावार्थः, उक्ता सोदाहरणोत्पक्ति बुद्धिः । अधुना वैनयिक्या रुक्षणं प्रतिपादयत्राह— र औरपांतेक्यादिशुद्धेचतुष्टयमुपन्यस्तं, त्रियगेसूत्रायगृहीतसारति च त्रिवर्गसूत्रायों तयोगेहीतं पैयाछं-प्रमाणं सारो यया सा नाह श्रुताभ्यासमन्तरण वियगसूत्राथगृहीतसारत्यसम्भवः,

वितिओं भणड्–हिस्थिणियाए, कहं ?, काइयाए, अन्नत्थ खंळु भो हिस्थिणियाए काइया, अन्नत्थ हिस्थिस्स, सा य हिस्थिणी काणा, कहं ?, एगपासे जतो तणाई खइया दीसंति, न बीयपासे, तहा तीए चेच काइयाए नायं जहा इत्थी पुरिसो य विरुग्गा, कहं ?, जतो हत्थानि थंभेता उद्धिया, एयंपि नजाइ, पिडिनिचेण दारगो से भिष्टिसह, जतो दिक्खणो पातो गुरुओ, तहा तीए इत्थीए रत्ता पोत्ता, जेण दिस्या रत्ता रुक्खे रुग्गा दीसह, ततो ते दोऽदि नदीतीरं पत्ता, एत्यंतरे एगाए बुह्वाए पुत्तो पवसितो, सा तस्सागमं युच्छिउमागया, तीसे य पुच्छंतीए चेच घडगो भिन्नो, तत्थेगो भणइ–मतो, जतो निमित्तसत्थे भणियं एयं–'तज्ञाएण य तज्जाय'मिति, बिहतो भणइ–मा एवं वयाहि, स्वस्पश्चतिनिश्चितभावेऽप्यदोष इति, उभयलोकफलवती-ऐहिकामुष्मिकफलवती, विनयसमुत्था-विनयप्रादुर्भता भवति गाथाद्वयस्याप्यर्थः कथानकेभ्योऽबसेयः, तानि चामूनि, तत्र निमित्ते इदं कथानकम्-एगस्स सिद्धपुत्तगस्स दो सीसगा, ते निमित्तं सिक्खाविया, अन्नया तणकहरस कए गामंतरं वर्चति, अंतराले हत्थिषया दिहा, एगो भणइ-कस्सेमे पया ?, गहह ७ लक्खण ८ गंदी ९ अगए १० गणिया य रहिए य ११ ॥ ९४४ ॥ सीया साडी दीह च तणं अवसव्यं च कुंचस्स १२। निमित्त १ अत्थसत्ये २ य छेहे ३ गणिये ४ य कूव ५ अस्से ६ य। निबोदए १३ य गोणे घोडगपडणं च रुक्खातो १४॥ ९४५॥ बुद्धिः ॥ अस्या एव विनेयजनानुमहार्थमुदाहरणै स्वरूपमुपद्शेयन्नाह—

दारगो माऊए मिलितो, जतो भणियं—'तज्जाएण य तज्जाय'मित्यादि, गुरुणा भणितो—को मम दोसो १, न तुमं सम्मं परि-णामेसि, एअस्स वेणइगी बुद्धी १ ॥ अत्थसत्थे पर्वतरायाण वित्तासणे कप्पओ दिइंतो सो डवरि भणिणहिइ २ । छेहे जाहि बुहें ! सो घरे आगतो, सा गया, दिह्रो पुद्यागतो, जुयलगरूवगे गहाय सक्कारिओ, ततो दोऽवि कयकज्जा गुरुसमी-कहियं, गुरुणा विइतो पुच्छितो, सो भणइ-मए एवं परिणामियं-एसो घडो भूमीए डिइतो भूमीए भिलितो, एवं सोऽवि गहम निमित्तसत्यसन्भावो तुमे न कहितो, ततो जहाभूयं परिकहियं, मए परिणामियं पसिणकाछे घडस्स विवत्ती ततो मरणं महारसलिविजाणमे, अण्णे भणंति–गणिए जहा विसमगणितजाणमो, अण्णे भणंति–कुमारा बहेहिं रमंता अक्सराणि मुद्धाइयं, एयस्स वेणइगी बुद्धी प । आसे, आसवाणियगा वारवतिं गया, सबे कुमारा थुहे बहु य आसे गेण्हंति, विण दुन्नलओ लक्षणजुत्तो जो सो गहितो कजानिवाही अणेगआसावहो य जातो, वासुदेवस्स वेणइगी ६। एगो राया, सो तरुणाष्पिओ, थेरे नियद्रिसावं वारिता, अन्नया विजयजनाए गतो, अडवीए पविद्वो, तिसाए खंधावारो, राया अइन्नो, तरुणा जंकिपि जंपंति, एगेण भणियं-देव! जङ् परमियाणि थेरबुद्धीए जीव वमागया, अविसंवादिनिमित्तेण गुरू पणमितो, इयरो न पणमेइ, गुरुणा पुन्छिओ-कीस न पणमिस १, सो पिया येरो आणीओ आसि, तेण मगिंगतो, न लन्भइ, पडहतो घोसावितो, एगेण पितिभत्तेण ।

च वाएहि, निब्भरपसुत्ता य खक्खरएणं पिंडेबुज्झावेहि य, तत्थिवि जो न उत्तसइ तं पिंडेगेणहाहि, तेण पिरिकेख्या, रुद्धा दो पहाणा अस्सा, ततो वेयणकाले सो भणइ—मम दो देहि, अमुगं अमुगं च, सो भणइ—सबं गेणहाहि एए मीत्तण, कि तव एएहिं?, सो नेच्छइ, भज्जाए किहिंग-धीया दिज्ञट, भज्जा से नेच्छइ, ततो सो तीसे रुक्खणजुत्तेण कुंडुंचं परिबद्धहात्त दारगं दिंडेतीकरेइ, एगो बहुई, सो माउरुगघरं गतो, तेण धूया दिन्ना, कम्मं न करेइ, भज्जाए चोइओ, दिवसे दिवसे अडबीओ रित्तओ एई, छंडे मासे रुद्धो, चहुतो घडितो, भज्जा पेसिया, सहस्सेण दिज्जाहि, एयस्स एस गुणो-एएण दिज्जमाणं न निट्ठाइ, एगेण सेट्डिणा वित्रासितो, ततो सुवण्णाण इछं भरिऊण तेणेव चंडुएण सयसहस्सा हैं णमुबद्धितो, जड़िब तुमए थेरो निवारितो तहिब मए पितिभत्तेण नियपिया आणीतो सो अच्छड़, रण्णा सहावितो, पुच्छितो य-कहं पाणियं भविस्सड़ ?, तेण कहियं-देव! गह्भा-चरंता जं भूमिं ओरिंसबंति, तत्थ आसण्णं सिरापाणियं, हिक्कतो य-कहं पाणियं, छदं पाणियं, थेरस्स वेणड्गी बुद्धी ७। लक्खणे पारसविसए आसरक्खगो, तस्स आससामिस्स ध्या पुट्टा-कं घोड्यं गेण्हामि ?, तीए भणियं-वीसत्थं 🎣 आयरिया, तत्य परराईहिं जाणगेहिं इमाणि विसज्जियाणि-सुत्तं मोणियं छिण्णा रुट्टी समो समुग्गतोत्ति, सुत्तस्स अंतो रुहे-ठियाण घोडाणमंतराले क्र्यडं पाहाणाण भरेऊण रुक्खातो मुयाहि, तत्थ जो खडखडसहेण न उत्तसइ तं लपहि, पडहयं दिजा, सुवण्णडछं तहेच भरियं चिट्टइ, ततो महया सक्कारेण सक्कारेऊण विसिज्जिया, एवं दिट्टंते कहिए भज्जाए पिडविनं, धूया दिन्ना, आससामिस्स वेणइगी बुद्धी ८॥ (ग्रंथाग्रं० २१०००) गंठीति उदाहरणं-पाडलिपुत्ते नयरे मुरुंडो राया, पालित्ता

भणइ—अत्थि निवारणविद्यी, वार्ढं अत्थि, तहेव अगदो दिन्नो, तं समेंतो जाइ, वेज्ञास्स वेणहगी १० ॥ रहियो गणिया। य एकं उदाहरणं, पाडलिपुत्ते नयरे दो गणियातो—कोसा उवकोसाय, कोसाएसमं शूलभद्दसामी अच्छितो आसि, पबइतो, जाव विसारतो तत्येव कतो, ततो साविया, पचक्लाइ अवंभस्स अन्नत्य रायनियोएणं, रहिएण राया आराहितो, साकोसा तस्स दित्रा, सा य थूलभद्दसामिणो अभिक्खणं गुणमाहं करेड, तं न तहा उचचर्ड, सो तीए अप्पणो विन्नाणं दरिसेड-कामो असोगवणियं नेड, भूमीगएणं अंबर्डवी कंडेण विधिता कंडपोंखे अन्नोन्नं कंडं लाएंतेण हत्यन्भासं कंडसंतइं (पाविय) अंबर्डुची अद्धचंदेण छित्रा गहिया य, तहिय न तूसित, भणइ-िक सिक्लियस्स दुक्तरं?, सा भणइ-पेच्छ ममिति, सिद्ध-पाडितो, पुंजा विसस्स कता, विज्ञो एगो (थोवेण विसेण उविद्विओं ) राया थोवं दहूण रहो, वेज्जो भणड्-सयसहस्सवेधी एयं विसं, नो थोवं, राया भणड्-कहं १, ततो खीणाज हत्थी आणावितो, पुच्छवाछो उप्पाडितो, तेण चेव रोमकूवेण विसं दिन्नं, विवन्नं सरीरं करेंतं गच्छेंतं च दीसड्, एस सबो विसं, जोवि एयं खाइ सोवि विसं, एवं सयसहस्सवेद्दी, राया यबों, लड्डीए आदिभागों, समुग्गकस्स बारमिति, कैणइ ताणि न नायाणि, रज्ञा पालित्ता आयरियां सहाविया, तुन्झे जाणह गुरुगं, समुग्गको जडणा घोलितो, डण्होदए कहितो डग्याडितो, ततो युणोऽवि पालित्तायरिषहिं दोद्वियं सगलगं राइहेऊण इगी बुद्धी ९ ॥ 'अगए' इति, एगो राया, तस्त नगरं गहेडं परबंहं एइ, रण्णा पाणियाणि विणासियवाणिति विसकरो तत्य स्यणाणि छ्टाणि, ततो तेणगसिविणीए सीवेऊण विसक्षियं, अभिंदंता फोडेह, न सिक्कयं, पालित्तायरियाणं भयवंति ?, भणंति-बार्ड जाणामि, सुनं उण्होदए छुटं, मयणं विरायं, दिझाणे अम्मिल्गाणि, दंडो पाणिए

मारेडं इच्छति, ते दारगा चिंतेति-एएण अम्हं विज्ञा दिज्ञा, डवाएण नित्थारेमो, ततो जाहे सो जेमओ एइ, ताहे सो ण्हाणसांडियं मग्गड्, ते भणंति—अहो सीया साडी, तो बारसंमुहं तणं ठवेंति, भणंति य-अहो दीहं तणं, पुबं कोंचएण पया-कार्ड मग्गइ, दीहं तणंति कुमारेहिं मम भर्ति करेंतेहिं दीहो पंथो दरिसितो, दोणहवि वेणहगी बुद्धी १२ ॥ 'निवोदए' उदाहरणं-एगा वाणियगभञ्जा, सा चिरपउत्थे पश्मि दासीए सब्भावं कहेड्-पाहुणगं आणेहि, तीष पाहुणगो आणीतो, त्थरासिंमि सूईण अगगयंमि कणियारकुसुमेसु पोइएंसु निर्मिया, रहितो सुलसो आर्ड्डो पसंसति, सा भणइ-न दुक्करं तोडिय सीया साडीति ममं राया मसाणी-दासीए, सा पहया, तीए वाणिगिणी कहिया, सा पुच्छिया सन्भावं साहइ, निवं पलोइयं, दिद्दो तयाविसो घोणसो, नयरम-नखकममं से कारावियं, रिंदों वासहरे पवेसिओं, जैमिता य, ततो अद्धरते तिसाइतो पाणियं ममाइ, मेघो य निब्भरं वरि-सइ, ततो निबोदयं पाइतो, तं च तथाविससप्पसंफरिसणतो विसीभूथंति, ततो दासीए देवउलियाए उज्झितो, दिहो कहियं-अमुगीष यहरगाणं वेणइगी मुद्धी १३॥ 'गोणे घोडगपडणं च रुक्खातो' इति एकं उदाहरणं-एगो अक्यपुत्रो जं जं करेइ तं से साडी दीहं च बुच्छो ॥१॥तो कोंचस्स अवसबयं एकं चेव उदाहरणं-एगो राया, पुत्ता आयरिएण सिक्खविया, दबलोभी सो राया, ततो ) कस्मं कारियं 2, मंबलेंबिया, न दुक्करं निबय सिक्खियाए। तं दुक्करं तं च महाणुभावं, जंसो मुणी पमयवणांमि बुद्धी ११ ॥ हेणीकिज्जइ, ताद्दवसं अपयाहिणीकतो, ततो आयरियस्स परिगयं-जहा विरत्ताणि, लोगेणं, आगया रायपुरिसा, दिई पच्चमं नहकम्मं तं, तो णहाविया पुच्छिया ( केण ) थूलभइसामिस्स संतगो बुत्तंतो सिट्टो, पच्छा जबसंतो रहितो, दोणहवि वेणइगी

बइखे देहि, रायकुरुं निजाइ, पर्डिपंथेण पुरिसो घोडएण संमुहो एइ, सो घोडएण पाडितो, घोडगो पलातो, तेण भणितो-आहणित, तेण पुरिसेण मम्मे आहतो, मतो, तेणिव सो गाहितो, मम घोडयं देहि, प्रधंतरे गच्छंताण वियालो जातो, विवजाइ, मित्तसगासातो जाइएहिं बर्छोहिं हरुं वाहइ, वियालें आणीय वाडए छूटा, सो य किछ मित्तो जेमेड, ततो नगरबाहिरियाए बुच्छा, तत्य नडा सुता, इमेऽवि, सो चितेइ-जावजीवं वंधणे जीविस्सामि तो वरं मे अप्पा उन्वद्धो, ताहे सुतेसु तेसु दंडखंडेण तंमि वडरुक्ले अप्पाणं उक्कलेवेड, तं दंडिखंडं दुन्बलंति तुर्हे, पिडएण होमंथियमयहरतो मारितो, तेहिबि गहितो, करणं नीतो, सबेहिं कहियं जहा युत्तं, सो पुच्छितो भणड्-आमं, कुमारामचस्त तस्सुयरि अणुकंपा जाया, लजाए तस्स पासे न गतो, बइला तेणवि दिट्टा, ते वाडातो निष्फिडिया, चोरेहिं हिरिया, ततो मिसेण सो गहितो, मम हेड्डा सुनड, तुन्झं एगी उट्डन्झड, एवं सपे निष्पडिभा मंतिणा काडं सो सुको, मंतिस्स येणट्गी बुद्धी १४। उक्ता सोदाहरणा वैनयिकी, सम्प्रति कर्मजा या बुब्धिटेशणं तस्याः प्रतिपाद्यति— ततो सो भणइ-एसो बलहे देउ, तुष्झ पुण अच्छीणि उक्लणंतु, तहा एसो आसं देउ, तुष्स जीहा उप्पाडिजाउ, तहा एसो उवजोगाद्देडसारा कम्मपसंगपरियोत्याविसात्या। साङ्कार्फलयङ्क् फम्मसमुल्या ह्रयङ् नुद्धी॥ ९४३॥

योजने ताम्यां विद्याला-विस्तीणी कर्माप्रसङ्गपरियोटनविद्यात्या, अन्यामिनायात्यां निन्तिणिति भाषाः, मान् गृतं-मुत

डपयोगः-विवक्षितकर्मणि मनसोऽभिनिवेदाः नारः-तस्य फर्माणः परमायः उपयोगेन इष्टः मारो गया मा उपयोग-हष्टिसारा, अमिनिवेशीपळच्यकम्मेपरमायाँ इत्यर्यः, नया कम्मंणि मनद्रः-अभ्यामः परिनोध्यन्-िगनारः क्रमांतमानिर-

ऊण मारेमि; तेण भणियं—कीस १, तो भणाइ—तया अहं निंदितो—िक सिक्लियस्स दुक्करंति १, तेण भणियं—सम्बर्मेवं, पेच्छ मे हि विण्णाणं, ततो तेण पड्यं पत्थरेता बीहीणं मुट्टी भरिया, िकं परम्मुहा पडंतु डरंमुहा पासिछा वा १, जहा भणियं तह कयं, हि तुद्दी चोरो उवसंतो य २। तथा कोलिको मुष्टिगृहीतैस्तन्तुभिजांनाति, यथा एताबद्धिः कण्डकैरूयते इति र । डोएति है बद्दिकिजांनाति यथा दृज्या सुकर-य्या आकाशेऽपि करणानि करोति ७। तुण्णागत्ति सुच्याजीयाः, पूर्वं स्थूलं सीयनं कृतवान्, पश्चाद्भ्यासतस्तथा है रिण्यको अमीहणयोगेनान्यकारेऽपि हस्तामर्षेण रूपकं शुद्धं कूटं वा जानाति, ततो हैरण्यिकेऽतिशयविति कम्मैजा है बुद्धिः १, एवं सर्वत्र योजनीयं, कर्षकोऽमीहणयोगेन फलनिष्पतिं जानाति, पृत्यं उदाहरणं-पृगेण चोरेण खतं पडमा-गारं खयं, प्रभाए सो आगतो जणवायं निसामेइ, तत्थ पृगो करिसगो आगतो, सो भणइ-कि सिक्खियस्स दुक्करं १, वारं खयं, प्रभाए सो आगतो, युच्छितो य-को एसो १, ततो अन्नया खेसे ठियं जाणिऊण तस्स सगासं गतो, खुरियं अछि-कुतिमिति विद्वन्यः प्रशंसा साधुकारः तेन फळवती साधुकारफळवती, कम्मंसमुत्था-कमोन्दवा भवतीति बुद्धिः॥ अस्या बाहे पति ५। घएति, धृतविकयी यदि रोचते ततः कुण्डिकानाहे प्रक्षिपति ६। पबएति प्रवक्तः कोऽपि तथा शिक्षाम-हेर जिए १ करिसए २ को लिअ ३ डोबे ४ अ मुत्ति ५ घय ६ पबए ७। उन्नाम ८ बहुई ९ पूड्ए १० य घड ११ चित्तकारे १२ य ॥ ९४७॥ अपि विनेयजनानुग्रहायोदाहरणैः स्वरूपमुपदशंयति—

अनुमानहेतुद्दथान्तैः साध्यमर्थं साधयतीति अनुमानहेतुद्द्धान्तसाधिका, इह लिङ्गज्ञानमनुमानं, स्वार्थमित्यर्थः, तत्प्र-अणुमाण-हेउ-दिइंतसाहिआ वयविवागपरिणामा । हिअनिस्सेयसफलवई बुद्धी परिणामिआ नाम ॥ ९४८ ॥ च-'अन्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम् !। नान्यथानुपपन्नत्वं, यत्र तत्र त्रयेण किम्॥ १॥ इत्यादि साध्योप-देहावस्थाविशेषो वयः तद्विपाकेन परिणामः-पुष्टता यस्याः सा वयोविपाकपरिणामा, तथा हितम्-अभ्युद्यः तत्का-यथा एतावत्कणिकादेरेतावत्यः पूपा भविष्यन्ति, सर्वा अपि वा समाः करोति १०। 'घडे' ति घटकारः प्रथमत एताब-त्यमाणां मृत्तिकां गृह्णाति यावन्मात्रया विवक्षितं घटादिकं निष्ण्यते इति ११। चित्तकारेत्ति चित्रकारो अमाप्यापि रेखा-तिपादकं वचो हेतुः, परार्थमनुमानमित्यर्थः, अथवा ज्ञापकमनुमानं, कारको हेतुः, इष्टमर्थमंतं नयतीति इष्टान्तः, ननु माभ्तरतु दृष्टान्तः, उकं च-'यः साध्यत्योपमाभूतः स दृष्टान्त इति कथ्यते" इति, चयोविपाकपरिणामा इति कालकृतो कर्थचनापि सीवितं यथा सब्धा न ज्ञायते, यथा स्वामिसत्कं देवदूष्यं धिग्जातीयेन कारितं ८ । बहुइति बर्छकिरभ्या-अनुमानग्रहणादेव दृष्टान्तो गत इति किमर्थमस्योपन्यासः १, तद्सम्यक्, अनुमानस्य तत्त्वत एकळक्षणत्वात्, उक्त संतः कोऽप्यमाप्यापि देवकुलरथादीनां प्रमाणं जानाति ९। प्रह्यत्ति आपूषिकः कणिकादिकममाप्यापि पूपपरिमाणं जानाति, दिकं प्रमाणयुक्तं चित्रं करोति, तावन्मात्रं वा वर्णकं गृह्णाति यावन्मात्रेण समाप्यते इति २१। सर्वेषामेतेषां कम्मेजा बुद्धिः । उका कम्मेजा बुद्धिः, सम्प्रति पारिणामिक्या रुक्षणं प्रतिपाद्यन्नाह—

रणं वा निःश्रेयसं-मोक्षः तत्रिवन्धनं च हितनिःश्रेयसफलवती बुद्धिः पारिणामिकी नाम ॥ अस्या अपि शिष्यगण-साहू अ नंदिसेणो ६ घणदत्ते ७ सावग ८ अमचे ९ ॥ ९४९ ॥ खमए १० अमचपुत्तो ११ चाणके १२ चेव थूलभहे १३ च। नासिक्कसुंद्री नंदे १४ वहरे १५ परिणामिआ बुद्धी ॥ ९५० ॥ चल्लो य (तह) १६ आमंहे १७ मणी १८ य सप्पे १९ य खण्मी २० थूभि २१ हे २३। अभए १ सेडि २ कुमारे ३ देवी ४ उदिनोदिए हवइ राया ५। परिणामिअबुद्धीए एवमाई उदाहरणा ॥ ९५१ ॥ हितायोदाहरणैः स्वरूपमुपद्शेयति—

अभयकुमारेण जाणावितो, जहा तव सवापि खपावारा ताएण मह्आ, जह न पांचयसि तो खघावारांनेवेस निभालेहि, तहेब कर्य, ततो मीतो अप्पपरिवारों नहीं, पच्छा अभएण सबं गहियं, एसा अभयस्स परिणामिया बुद्धी। अहवा। भिर्मे पहेब कर्यं, ततो मीतो अप्पपरिवारों नदीं, जाव तोसितों पजोओं, रुद्धा चतारि वरा, चितियं च पेण—मोयावेसि अप्पा- क्रिंगे पांगं, वरो मिगतों—अस्मि पविसामिति, मुक्कों, भणइ—अहं ते छठेण आणीतों, अहं पुण दिवसतों पज्जोओं हीरइति कंदं-आसां तिसृणामिष गाथानामर्थः कथानकेभ्योऽवसेयः, तानि चामूनि-तत्र प्रथममभयोदाहरणं-पज्जोएण रायगिहं नगरं ्री रोहियं, अभयकुमारेण य पज्जोए अणागए चेच खंधावारनिवेसे जाणिरूण पभूतं दबं निक्खातियं, ततो आगते पज्जोए १८ अभयकुमारेण जाणावितो, जहा तब सबोवि खंधावारो ताएण मेइओ, जह न पत्तियसि तो खंधावारनिवेसे निभालेहि,

सो ते सोऊण संविग्गो—अले संसारववहारेण, अहं तीसे कएण किलेसमणुभवासि, एसा पुण एवंविहत्ति प्रबह्तो । इयराणि तं चेव नगरं गयाणि जत्थ सो दारगो राया जातो, साह्रवि विहरंतो तत्थेव गतो, पविहो कहमवि तीए घरे भिक्लानिसिनं, सुवण्णं, रण्णो निवेड्चं, रायाए भणियं–सुलाए पोड्जड, धानीए नातो, रण्णो कहियं–एस ते मिया, राया ससंभमं डाहुऊण पाएसु पहितो, ताणि निविसयाणि आण्ताणि, पिया भोगेहिं रत्ना निमंतितो, नेच्छड्ड, राया सड्डो कतो। वरिसारते पुण्णे ंतीए भिक्लाए समें सुत्रणां दिन्नं, कूवियं-एसो समणो सुत्रणां गहाय गतो, गहितो य रायपुरिसेहिं, दिंहं भिक्लमज्झे जीए वा पहावितोत्ति ॥ कुमारोत्ति खुडुगकुमारो, सो डवर्सि जोगसंगहे भाषणहिंद् । तस्त पारिणामिया बुद्धी २ ॥ देवीवि पुप्फभहे नगरे पुप्फसेणो राया, पुष्फवती देवी, तीसे दोपुत्तभंडाणि–पुष्फच्लो पुष्फच्ला य, ताणि अणुरत्ताणि, वर्चतस्त अकिरियानिमित्तं धिआइपहिं दुअक्खरिया भद्परिबाइयारून्यारिणी उब्हिया, गुनिणी सा, राया अणुनयह, तीए गहितो-मम चितं करेह, ततो मा पवयणस्म जुडाहो होउत्ति चितिकण कष्टमाह मणह-जह मम एस गन्मो तो जोणीए नीड, अह न मम तो पोर्ट भिंदिता णीड, एवं भणिए भिन्नं पोर्ट, पवयणस्य वण्णो जातो, कहतेहिस्स पारिणामिया बुद्धी, पर्व रमंति ता नरगतिरिएमु डबवाजिहिति, मुनिणए सो तेसि नरमे दंसेह, सा भीया, पुच्छह-पभाए पासंहिए, ते न याणंति, अन्नियापुत्ता आयरिया, ते सहाविया, ते सुनं कहैति, सा भणह-कि तुज्यहिति सुमिणागो दिहो ?, सो भणह-अगगमे अम्हे परिसं दिई, पुणोऽवि देवलोगे दिसेह, तेवि से अन्नियापुत्तेहिं कहिया, ततो भणह-कहं परिसा देवलोगा

जातो, दोण्हवि पारिणामिगी बुद्धी ॥ घणदत्तेत्ति, धनद्ताः सुसुमायाः पिता, स एवं परिणामेति-यधेनां मारितां न भक्ष-मबऱ्या, देवस्स पारिणामिगी बुद्धी । डाद्रितोदएत्ति, युरिमताले नगरे डदितोदओ राया, सिरिकंता देवी, दोन्निवि साव-ाणि, अन्नया अंतेउरे परिवाइया पविद्वा, सा सिरिकंताए देवीए जिया, दासीहि मुहमक्रियाहि वेळेबिया निच्छदा, पदो-यामस्तिहिं चियामहे, तस्य पारिणामिकी बुद्धि ॥ सावगांत्त, सावगो सावियाए वयंसियाए मुच्छितो, तीए परिणामियं-नत्थाणि च परिहि-नगरं रोहेइ, उदितोदओ चिंतेइ-किं एबड्डेण जणक्खएणं कएणंति?, डबबासं करेइ, बेसमणी देवो आउट्टो, तेण धन्मरुई सनगरं साहरितो, डदितोदयस्स पारिणामिया बुद्धी ॥ साह्र य नंदिसेणे इति, सेणियपुत्तो नंदिसेणो सामिसीसो साह्र, पउमिणिमज्झे हंसीतो इव मुक्काभरणातो सबासिं छायं हरेंति, सो तातो दङ्गण चिंतेति—जइ भद्दारएण मम आयरिएण एरिसितो मुक्का तो किमंग पुण मज्झ मंदपुण्णस्स असंताणं परिच्चइयबतेणंति निवेयमावण्णो, आछोड्य पडिक्कंतो थिरो तस्स सीसो ओहाणुप्पेही, तस्स चिंता-जइ भगवं! रायगिहं जाएजा तो देवीतो अग्णे य सातिसप् पेन्छिऊण थिरो जइ सो अन्स्रोवम्त्रो दूर्य विसज्जेइ, उदितोदएण रण्णा पडिहतो अवमाणितो निन्छ्हो, ताहे सबब्छेणागतो धम्मरुई, पुरिमतालँ होज्जित्ति, सामी रायगिहमागतो, सेणितो संतेउरो नीति, अन्ने य कुमारा संतेउरा, नैदिसेणस्स अंतेउरं वरं सेयंबरवसणं गम्मंति ?, कहं वा तारिसेसु नरगेसु न गम्मइ ?, आयरिएहिं कहियं-जिणदेसियधम्मपभावेण, ततो धन्मकहा, संविगा, समावज्ञा । वाणारसीए धम्मरुईनाम राया, तत्थ गया, फलगपट्टियाए सिरिकताए रूवं लिहिज्जण दरिसेइ धम्मरुइस्स रन्नो एस मुच्छितो मिरिहिति, मतो य अड्वसड्डो नरएस तिरिएस वा उववाछिहिइ, ततो तीसे आभरणाणि

नीड, अह न मम तो पोट्टं मिंदित्ता णीड, एवं भणिए भिन्नं पोट्टं, पवयणस्त वण्णो जातो, कट्टमेडिस्स पारिणामिया बुद्धी, जीए वा पन्नावितोत्ति ॥ क्रमारोत्ति खुडुगकुमारो, सो डवर्सि जोगसंगहे भण्णिहिइ । तस्त पारिणामिया बुद्धी २ ॥ देवीवि पुप्फभहे नगरे पुप्फसेणो राया, पुष्फवती देवी, तीसे दो पुत्तभंडाणि–पुष्फचूलो पुष्फचूला य, ताणि अधुरत्ताणि, रण्णा दोऽवि परोप्परं परिणावियाणि, भोगे भुंजंति, देवी निवेषण पबह्या, देवलोगे देवो डवबन्नो, सो चितेइ—जह एयाणि एं रमंति ता नरगतिरिष्मु डबबिजिहिंते, सुविणाए सो तेसिं नरगे दंसेइ, सा भीया, पुच्छइ-पभाए पासंडिए, ते न याणंति, अन्नियापुत्ता आयरिया, ते सदाविया, ते सुत्तं कहुति, सा भणइ-कि नुज्मेहिवि स्रामणगो दिट्टो ?, सो भणइ-सो तं सोऊण संविग्गो—अर्छ संसारववहारेण, अहं तीसे कएण किलेसमणुभवामि, एसा पुण एवंविहिस्ति पबहतो । इयराणि की तं चेव नगरं गयाणि जत्थ सो दारगो राया जातो, साह्रवि विहरंतो तत्थेव गतो, पविट्ठो कहमवि तीए घरे भिक्खानिर्मित्तं, की चेव नगरं गयाणि विद्यं से स्वण्यं दिन्नं, कूवियं—एसो समणो स्वण्यं गतो, गहितो य रायपुरिसेहिं, दिट्ठे भिक्खमञ्जे ति तिए भिक्का प्रायाप भणियं—सुल्याप पोइज्जव, साबीए नातो, रण्णो कहियं—एस ते पिया, राया ससंभमं उद्गिजण पाएसु पहितो, ताणि निविस्याणि आणत्ताणि, पिया भोगेहिं रन्ना निमंतितो, नेच्छः, राया सहो कतो । वरिसारने पुण्णे वर्ष्यतस्स अकिरियानिर्मित्तं धिआइपिहें दुअक्खरिया भह्परिवाह्यार वर्षिति वितिरुण कहसाहू भणाः—जह मम एस गन्भो तो जोणीए ति तिए गहितो—मम चितं करेह, ततो मा पवयणस्स उद्धारो होडित वितरुण कहसाहू भणाः—जह मम एस गन्भो तो जोणीए ति नीड, अह न मम तो पोट्टं भिदिता णीड, एवं भणिए भिन्नं पोट्टं, पवयणस्स वण्णो जातो, कहसेहिस्स पारिणासिया बुद्धी, आगमे अन्हे परिसं दिई, पुणोऽनि देनलोगे दरिसेइ, तेनि से अन्नियापुत्ते हिं कहिया, ततो भणइ-कहं परिसा देनलोगा

जातो, दोणहवि पारिणामिगी बुद्धी ॥ धणदत्तीत्त, धनदत्तः सुसुमायाः पिता, स एवं परिणामेति-यद्येनां मारितां न भक्ष-नत्थाणि य परिहि-गाणि, अन्नया अंतेउरे परिबाइया पविद्वा, सा सिरिकंताए देवीए जिया, दासीहिं मुहमक्रिडयाहिं वेलंबिया निच्छ्दा, पदो-नगरं रोहेइ, उदितोद्भो चिंतेइ–किं एबड्डेण जणक्खएणं कएणंति?, ज्ववासं करेइ, वेसमणो देवो आउद्दो, तेण धम्मरुई। सनगरं साहरितो, उदितोदयस्स पारिणामिया बुद्धी ॥ साह्न य नंदिसेणे इति, सेणियपुत्तो नंदिसेणो सामिसीसो साहू, तस्स सीसो ओहाणुप्पेही, तस्त चिंता–जइ भगवं! रायगिहं जाएजा तो देवीतो अण्णे य सातिसए पेन्छिऊण थिरो जइ पडमिणिमज्झे हंसीतो इव मुक्काभरणातो सबार्सि छायं हरेंति, सो तातो दङ्गण चिंतेति-जङ् भद्दारएण मम आयरिएण एरिसितो मुक्का तो किमंग पुण मज्झ मंदपुण्णस्स असंताणं परिचङ्यबतेणंति निवेयमावण्णो, आछोड्य पडिकंतो थिरो ममसांह िम्यामहे, तस्य पारिणामिकी बुद्धि ॥ साबगाित, सावगो सावियाए वयंसियाए मुच्छितो, तीए परिणामियं-गम्मेति ?, कहं वा तारिसेस नरगेस न गम्मइ ?, आयरिएहिं कहियं-जिणदेसियधम्मप्पमावेण, ततो धम्मकहा, संविग्गा, महस्या, देवस्स पारिणामिगी बुद्धी । डिदितोदएत्ति, पुरिमताले नगरे डिदितोदओ राया, सिरिकंता देवी, दोन्निवि साव-होजित्ति, सामी रायगिहमागतो, सेणितो संतेउरो नीति, अन्ने य कुमारा संतेउरा, नंदिसेणस्स अंतेउरं वरं सेयंबरवसणं समावन्ना । वाणारसीए धम्मरुईनाम राया, तत्थ गया, फलगपट्टियाए सिरिकंताए रूवं लिहिऊण दरिसेइ धम्मरुइस्स रन्नो सो अन्सीववन्नो दूर्य विसज्जेह, उदितोदएण रण्णा पडिहतो अवमाणितो निच्छ्हो, ताहे सबबलेणागतो धम्मरुई, पुरिमताले एस मुच्छितो मरिहिति, मतो य अट्टबसट्टो नरएसु तिरिएसु वा उवविछिहिड, ततो तीसे आभरणाणि

चिंतियं—अहंपि खाएमि, गतो रायसगासं, तेण भणियं—कुतो तुमं ?, भणइ-देव ! सग्गातो, रण्णा भणियं-देवी दिहा ?, सो भणइ-तीए चेव पेसितो कडिसुत्तमाइनिमित्तगंति, दावियं से, जहिन्छियं किंपि न संपडह, रण्णा भणियं-कया गमि-सो भणइ—तीए चेत्र पेसितो कडिसुत्तमाइनिमित्तगंति, दाचियं से, जहिन्छियं किंपि न संपड्ड, रण्णा भणियं—कथा गमि-स्तिसि १, तेण भणियं—कछं, ते संपाडिस्सं, मंती आदिहा—सिग्धं संपाडेह, तेहिं चिंतियं—विण्डं कज्जं, को पृत्य डवाडिति विसण्णा, एगेण भणियं—धीरा होह, अहं भलिस्सामि, तेण संपाडिऊण राया भणितो—देव! एस कहं जाहिह १, रण्णा भ भणियं—अण्णे कहं जंतगा १, तेण भणियं—अग्हे जं पट्टवेता तं जल्णप्यवेसेण, न अन्नहा सग्गं गम्मह, रण्णा भणियं—त-हेव पेसेह, तहा आढत्ता, सो विसण्णो, अण्णो धुत्तो वायात्यो रण्णो समक्खं वहुं उवहसइ, जहा देवी भणिजासि—सिणे-१८ हवंतो राया, पुणोऽवि जं कज्जं तं संदिसिज्जासि, अण्णं च हमं च बहुविहं भणिज्ञासि, तेण भणियं—देव! नाहमेसियग-परिचितियं-न अन्नो डवायोत्ति, पच्छा भणियं-देव ! देवी सग्गं गया, तत्थाट्टयाए य से सबं पेसिज्जड, रुद्धकयदेविद्विति-पडितिए पच्छा करेज्जसु, रण्णा पडिस्सुयं, माइठाणेण एगो पेसितो, रण्णो सगासं सो आगंतूण साहइ-कया सरीत्थिती अमचेति, बरघणुपिया जडघरे कए चिंतेड्–कुमारो कहंपि रिक्खियद्यो, सुरंगाए नीणितो, पहातो, एयस्स पारिणामिगी बुद्धी ॥ अण्णे भणंति–एगो राया, देवी से अइप्पिया कालगया, सो मुद्धो, तीए वियोगदुक्तितो न सरीरस्थिति करेड़, मंतिहिं भणितो-देव! एरिसि संसारिधती, किं कीरड ?, सो भणइ-नाहं देवीए सरीरिधांतें अकरेतीए करेमि, मंतीहिं देवीए, पच्छा राया करेड़, एवं पड़दिणं करेंताण कालो बचड़, देवीपेसणववएसेण बहुं कडिसुत्तमाइ खजाई राया, एंगेण ज्जा रयगीए डबाड्डिया, विड्यदिणे तस्स संवेगो-मए भग्गं वयंति, तीसे जहाबट्टियकहणं, तीसे पारिणामिगी बुद्धी ॥

माणुसाणि विसण्णाणि, पलवंति य-हा देव ! अम्हे किं करेज्ञामो ?, मंतिणा भणियं-नियतुंडं सारक्खेज्ञाह, पच्छा खरं-मोत्ति, फासुयमाहारमाहारेति, अण्णया रण्णो पुत्तो अहिणा खइतो, मतो य, राया पदोत्तमाबन्नो, जो सप्पं मारेड तस्त दीणारं देइ, अन्नया आहिंडएणं ताणं रेहातो दिट्टातो, तं विलं ओसहीहिं धमइ, अन्नेसिं सीसाणि निंताणि छिंदइ, सो खबगसप्पे अभिमुहो न नीइ, मा मारेहामि किंचित्, जाईसरो य सो, तो सबं विवेगं जाणइ, ततो पुच्छेण निगाच्छइ, लिया मारिया, आलोयणवेलाए नालोएइ, खुडुएण भणितो-आलोएहित्ति, रुट्टो आहणामित्ति पथावितो, खंमे अप्कि-डितो मतो, एगत्थ विराहियसामन्नाणं कुछे दिठीविसो सप्पो जातो, जाणेति परोप्परं, रात्ते चरेति, मा जीवे मारेहा-इतो, सो य छुहाछुत्रो अभिगाई गेण्हइ-मए न रूसियबं, पभाए दोसीणस्स हिंडइ, तत्य य आयरियस्स गच्छे चत्तारि खम-मविकलं भणिडं जाणामि, एसो चेव लड्डो पेसिज्जड, रण्णा पडिस्सुयं, सो तहेव विसंज्ञेडमाहत्तो, इयरो मुक्को, अवरस्स अइक्तमिता खुडुयं वंदइ, एगेण दिय मुक्को, अणाहमडगं दई, मंतिस्स पारिणामिया बुद्धी ॥ खमएत्ति, खमगो चेछएण समं भिक्सं हिंडइ, तेण मंडुक लमगेण निग्गचछंती सा हत्थे गहिया, भणिया य-कडपूयणे ! एयं तिकालभोइं बंदेसि ?, इमे महातवस्ती न वंदिसि ?, सा भणइ-भावखमगं वंदामि, न दबखमने, एवं भणिऊण सा गया, पभाए दोसीणस्स गतो खुडुगो, दोसीणं गहाय आगतो 1-मासितो दोमासितो तेमासितो चडमासितो य, रात्तं देवया आगया, ते सबे खमगे

नेच्छ्टो, ततो कुवितो, पइत्रापुरस्सरं पढति-कोशेन भृत्यैश्च निबद्धमूलं, पुत्रैश्च मित्रैश्च विवृद्धशाखम्। उत्पाट्य नन्दं रिवतीयिष्ये, महाद्वमं बायुरिबोग्रवेगः॥१॥ ततो निग्गतो, मग्गइ पुरिसं, सुपं चणेण-बिंबंतरितो राया होहामित्ति, नंदस्स विपण्णा, अण्णया कंमि कोडए से भज्जा मायघरं गया. केई भणंति—भाइविवाहे गया, तीसे य भगिणीतो अन्नेसिं बद्धा-दाणियाण दिण्णेछियातो, तातो अलंकियविभूसियातो आगयातो, सबो परियणो तासिं संमं संबद्धइ, सा एगंते अच्छइ, अद्धिती जाया, घरं ससोगा आगया, चाणिकेण पुच्छियं, न साहइ, निब्बंघे सिट्टं, तेण चिंतियं-नंदो पाडलिपुत्ते देइ, तत्थ वचामो, ततो कत्तियपुण्णिमाए पुनण्णात्ये आसणे पढमं निसन्नो, तं च नंदरस सछीवइयस्स राज्ङस्स सया ठिषेजाइ, बुद्धी। चाणक्रेत्ति, गोछ्रविसए चणयग्गामी, तत्थ चणितो माहणो, सो अवगय० सावगो, तस्स घरे साह्र ठिया, पुत्तो से जातो सह दाढाहिं, साह्रण पाएसु पाडितो, कहियं च, साहूहिं भणियं-राया भविस्मइ, ततो मा दुग्गतिं जाहितीति दंता घंसिया, पुणोवि आयरियाण कहियं, भणिति-कज्जड, एताहे विवंतरियो राया भविस्तइ, उम्मुक्कवालभावेण चोहसवि वितिए आसणे निवेसाहि, विश्ए आसणे कुंडियं ठवेड्, एवं तह्ए दंडगं, चडत्थे गणेतियं, पंचमे जन्नोवड्यं, ततो घट्टोत्ति कुछपुत्तघरं नीतो समप्पितो, तं च पार्यक्तययं सबं पेजामोछं, मंतिपुत्तरस उवगयं जेहा सोंडीरयाए गहियंति, ततो भणियमणेण-अस्थि मे विसेसो तम्हा गच्छामो, गतो, कुमारेण रजं पत्तं, मंतिपुत्तरस भोगा दिन्ना, एयस्स पारिणासिगा से ऋषुत्तो य नंदेण समं तत्थागतो, भणइ-एस वंभणो नंदवंसस्स छायं अक्नमिऊण ठितो, भणितो य दासीए-भयवं विज्ञाठाणाणि आगमियाणि, सोऽथ सावगो संतुद्दो, एगतो भहमाहणकुळातो भज्ञा से आणीया, कालेण मायापियरो

इयाणिं चेव दिहकूरं जिमिय आगतो, ततोऽणेण तस्स छुरियाएं पोट्टं फालियं, दिधकूरं गहाय आगतो, जिमितो दारगो, अन्नया अन्नया अन्नर्थ गामे रित्तं समुदाणेह, थेरीए पुत्तमंडाणं वेवली परिवेसिया, एक्केण मज्झे हत्थो छूढो, दस्रो रोयिति, ताप्त भण्णाह—तुमं चाणक्कमंगलो, पढमं नेव हत्थं मज्झे छुहसि, पढमं पासाणि घिष्णंति, पर्च्छा मज्झामागो, चाणक्कस उवगयं, गतो हिमवंतकूढं, तत्थ पन्नयगो राया, तेण समं मित्तया जाया, भणह—नंदं ओयवित्ता समं समेण रक्कं विभजामी, चित्र्या, ततो हिमवंतकूढं, तत्थ पन्नयगो राया, तेण समं मित्तया जाया, भणह—नंदं ओयवित्ता समं समेण रक्कं विभजामी, चित्र्या, ततो हिमवंतकूढं, तत्थ पन्नजी राया ताया, पाडिलेपुनं रोहियं, नंदो धम्मवारो दिहातो, तासिंतणपण पभावेण न पडह, नियडीए नीयावियातो, पिड्यं नगरं, गया, पाडिलेपुनं रोहियं, नंदो धम्मवारं मग्गह, चाणकेण भणियं—एगेण रहेण जं तरिस तं नीणेहि, दो भज्जातो एगं कण्णगं दवं च नीणेह, कन्ना चंदगुत्तं पलेप्दः, भणिया—जाहिति, तीए चंदगुत्तरहं विलगंतीए नव अरगा रहस्स भग्गा, चंदगुत्तेण वारिया, चाणको भणह—मा वारेह, नव पुरिसजुगाणि जाणियं-जोग्गो, न एस विष्परिणमइत्ति, पच्छा चंदगुत्तो छुहाइतो, चाणक्को तं ठिवसा भत्तस्स अतिगतो, बीहेइ य-मा एत्थ नजेजामो, डोंडरस बाहिं निग्गयस्म पीट्टं अप्फुरियं दिट्टं, सो पुच्छिओ-कत्थ मोयणं ठब्मिति १, तेण भणियं-अमुगत्थ, तव वंसो होइ, अतिगदो, दो भागीक्यं रजं ॥ एगा कण्णगा, क्यगविसभाविया, तत्थ पवयगस्त इच्छा जाया, सा तस्स चंदगुतो विसं रंभामिति वबसितो, चोरियाए जीवंति, ततो चाणको अण्णया बाहिरियाए गतो, तत्थ एगस्स नलदामस्स पुत्तो मक्कोडएण खइतो, तेण आरडियं, पहाविओ देत्रा, अग्गिपरियंचणे विसपरिगतो मरिडमारद्धो, भणइ-वर्यंस! मरिजाइ, भिउडी कया, नियतो, स मतो, दोवि रज्ञाणि तस्स जायाणि ॥ नंदमणूसा

॥ १ ॥ एवं भणिए अन्नो असहमाणो भणइ—गयपीयगस्स मत्तस्स उप्पद्दयस्स जोयणसहस्सं । पए पए सयसहस्सं एत्थ-वि ता में होलं बाएहि ॥ २॥ अण्णो भणति—तिलआढगस्स उत्तस्स निष्फन्नस्स बहुसङ्यस्स । तिले तिले सयसहस्सं एत्थवि ता में होलं बाएहि ॥ ३ ॥ अन्नो भणइ—नवपाउसंमि पुण्णाए गिरिनदीए सिग्घवेगाए । एगाहियमेत्तेणं नवणीएण पालि र्भे दिहुं मक्कोडांण ठामं, अगिंग छुहित्ता समूर्छं उच्छेदियं, चाणकेण दिहो, रण्णो निवेदितो, रण्णा सहावित्ता आरक्खतं दिन्नं, 🎗 वीसत्था क्या तेण सबे चोरा, अन्नया भत्तदाणेण वीसासेऊण सकुइंबा मारिया ॥ एगत्थ गामे किछ तिदंडिणा भिक्खा न रुहंइ एत्थिवि ता में होळं वाएहि॥ ६॥ अत्रो भणइ-सइ सुक्किलिम्झमुगंधो भज्ज अणुवय नित्य पवासो। निरिणो दुपंचस-इतो, पत्थिव ता मे होलं वापृहि ॥७॥ एवं नाज्जण रचणाणि मिमायाणि, सालीणं कोट्टागाराणि भरियाणि, आसा एग-वंधामि, पत्थिव ता में होठं वाएहि॥ ४॥ अन्नो भणइ-जन्नाण नविक्तोराण तिहिवते जायमेत्ताण । केतेहिं नहं छाएमि एत्थिवि ता में होले वाएहि॥ ५॥ अंत्रो भणइ, दो मन्झ अत्थि रयणाणि सालिपसूई अ गद्दभिआ य । छिण्णा छिण्णा

वीसंत्था कया तेण सबे चोरा, अन्नया भत्तदाणेण वीसासेऊण सकुडुंबा मारिया ॥ एगत्थ गामे किल तिदंडिणा भिक्ला न लद्धा, तत्य आणा दिन्ना, अंबगेहिं वंसी परिखेत्तवा, तेहिं विवरीयं क्यं, वंसीहिं अंबगा परिकिखता, ततो रुट्टो पलीवितो सबो गामो ॥ ततो कोसनिमिनं परिणामिया बुद्धी पयष्टिया, सोबर्णणं थालं दीणाराण भरियं, कूडपासेर्हि जूयं रमइ, जो जिण्ड् तस्स एयं, अह अहं जिणामि एक्को दीणारो दायबो, अइचिरंति अन्नं उवायं चितेइ, नगरप्पहाणाण भर्तं देह, मज्जपाणं

च, मतेस पणिचितो भणइ-दो मन्झ धाउरचाउ कंचणकुंडिया तिदंडं च, राया मे वसवत्ती प्रथिब ता मे

दिवसजाया मिग्गया, एगदिवसियं नवणीयं मिग्गयं, एसा पारिणामिया चाणक्रस्स बुद्धी ॥ थूलभह्सामिस्स पारिणाः

लोगेण सुंद्रीनंदोत्ति तस्त नामं कथं, तस्त भाया पबइतो, सो सुणेइ, जहा सो तीए अतीव अज्झोववन्नो, मा नरगं जाइति तस्स पडिचोहणनिमित्तं पाहुणो आगतो, पडिलाभितो, भाणं तेण गाहियं, अप्पणा समं चालितो, सो जाणइ प्रत्य विसजेहि एत्य विसजेहि इति, उज्जाणं नीतो, लोगेण य भायणहत्यो दिट्टो, ततो णं उबहसंति-पबइतो सुंद्रीनंदो, ल्डयरी ?, सो भणेड्-भयवं ! अघडंती सरिसवमेरूवमत्ति, पच्छा विज्ञाहरमिहुणगं दिद्रं, तत्थवि युच्छितो, भणड्-तुछा दोवि, पच्छा देवमिहुणगं दिद्रं, तत्थवि युच्छितो, भणति-भयवं! एतीए अग्गतो वाणरी सुंदरित्ति, साहुणा भणियं-थोवेण कयं, पुरियाए पवयणऔहावणा मा आणामि, पडिस्सुयं, पयहा, मक्नडजुयलं विडाबियं, अन्ने भणंति-सचगं चेव दिंडं, साहुणा भणितो-संदरीए वानरीए य का वहरोत वहरसामिणा माया चितियं -न अण्णो उवाओिति अहिगतरेण उवलोभेमि, पच्छा मेरुं पयद्दावितो, न इच्छड् अ विओगतो, मुहुत्तेण न गिण्हड्, पुरिसेर्डि रण्णो कहियं, विरत्तभोगत्ति सिरिओ ठवितो, शूलभङ्ग्स रण्णो च पारिणामिगी बुद्धी ॥ नासिक्कसं-तस्म उज्जाणं गयस्स साहुणा देसणा क्या, उक्कडरागोत्ति न तीरइ मग्गे लाएउं, वेडबियलद्धिमं च भयवं साहू, ततोऽणेण दरीनंदिनि-नासिक्कं नगरं, नंदो वाणियगो, सुंदरी से भजा, सा तरस अतीव बछहा, खणमवि तरस पासं न मुंचइति मिया बुद्धी-पियंसि मारिए नंदेण मणितो-अमचो होहि, तेण मणियं-चिंतेसि, गतो असोगवणियाए, चिंतेइ-केरिसा मोगा वाउठाणंति?, पबइतो, रण्णा आसन्नपुरिसा भणिया-पेच्छ मा कबडेण गणिआघरं जाएजा, निंतो सुणगमडए वावण्णे नासं धम्मेण एसा पाविज्ञाइ, ततो से डबगयं, पच्छा पबइतो, साहुस्स पारिणामिगा नाणुवित्या, मा संघो अवम्त्रिजिहित्, पाड्लिपुते मा परिभविहित्ति वेउवियं लोगेणं सुंद्रीनंदोत्ति तस्स

1

होहिंति सबं कहेयवं, एवमाई वहरसामिस्स पारिणांमिगी बुद्धी। चलगाह्यति, राया तरुपेहिं बुग्गाहिज्ञह, जहा थेरा है कुमारामचा अविण्ञेतं, सो तेसि परिक्खणानिर्मित्तं भणाइ—जो रायं सीसे पाएण आहण्ड तस्स को दंदो?, तरुणा में भणांति—तिलंतिलं जिंदियवं), तो थेरा पुच्छ्या, चिंतेमोत्ति ऊसीर्या, चिंतेति—तुणं देवीए अण्णो को आहण्डति?, आगवा है भणांति—सिकारेयवं), रायं परिणांतिया वुद्धी। भणांति, एगो सप्पो पक्षीणं अंडगाई लाह रुक्ते विल्ञांतो, अक्ष्या सो किं मणांति—सिकारेयवं। रायं मिल्रेण वायं, अड्किविणं अक्षाले के मणांति—सिकारेयवं। रायं मिल्रेण वायं, अड्किविणं अक्षाले के त्रिक्ष विल्ञांतो, अक्ष्या सो त्रिक्ष पिंत्रेण वायं। स्वेपितं, निर्मा में स्वेपितं, से पाणांयं रसीस्यं, नीणियं तं सहावितं होह, के वार्या वेरस्स काहियं, तेण परिणामिया। स्वेपितं, के वार्याते मारेह, साहणो अन्या तेण पहिष्य देवित पासेहिं जहा पक्षिरा तहा चम्माणि लंगेते, अद्भात मय दिष्टपुद्धा, के वार्वे मारेह, साहणो अन्या तेण पहेण अतिक्षमंति, योगेण आगतो, तेण न तरह अछियदं, चिंतेह-परिसा मय दिष्टपुद्धा, के वार्वे साहणो अन्या तेण पहेण अतिक्षमंति, वेयम आरिणामिगी। युभे, वेसालीनगरीए नामीए मुणियुवय्युमो, तस्स के अत्राव्ये विल्ञान्ति, ते वायरिश्ये अंवादेति, ते वायरित्रो अंवादेति, स वेर वहा, अण्णया आयरिया सिद्धितं तेण समं वंदगा है आयरिया अव्यादेवाते, ते आयरित्रो अंवादेति, स वेर वहा, अण्णया आयरिया साद्धितं तेण समं वंदगा है

दिन्नो–दुरप्पा ! इत्थीओ विणस्मिहिसित्ति, मिच्छावादी एसो भवतुत्तिकाउं तावसासमे अच्छइ, नदीए कूळे आयावेइ, गाथाक्षरायः । भावार्थः कथानकाद्वसेयसाचेदम्-एगो घिजाइतो उह्तो, अविणयं करेइ, सो ततो ताओ थाणातो नीणितो, पंथन्भासे जो सत्थो एड् ततो आहारो होड्, नदीए कूछे आयाबेमाणस्स तस्स पभावेण सा नदी अण्णओ पबुढा, तेण रन्नो वयणं करेहि, कहं?, जहा वेसाली घेप्पड्र, थूमो नीणावितो, गणियाकूलवालाणं दोण्हवि पारिणामिगी बुद्धी। इंदत्ति, इंदपाउगातो चाणक्रेण चालियातो, एयं पुबं भणियं, एसावि पारिणामिया बुद्धी । पारिणामिक्या बुद्धरेवमादीन्युदा-विलगा, ओयरंताणं वहाए सिला मुक्का, दिट्टा, आयरिएण पाया ओसारिया, इयरहा मारितो होंतो, ततो तस्म सायो आणामि, कवडसाविया जाया, सत्थेण समं गया, बंदइ, भणइ य-उदाणे मोइए चेइयाइं वंदामि, तुब्मे य सुया, ततो कूलवारतो नामं कयं, तत्थ अच्छंतो कोणिएण आगमितो, गणियातो सहावियातो, एगा मागहिअगणिया भणइ-अहं आगया, पारणमे मोयमा संजोइया दिण्णा, अतिसारो जातो, पयोगेण ठवितो, उबद्गाईहिं संभिन्नं चित्तं, आणीतो, हारी से नामं कयं, सो अन्नया सेणाए समं एगं गामं हंतुं गतो, तत्थ य एगी दिरिहो, तेण पुत्तमंडाण मग्गंताण हुद्धं जाइता न किलम्मइ जो तबसा सो तबसिद्धों दहप्पहारिब। सो कम्मक्खयसिद्धों, जो सबक्खीणकम्मंसो॥९५२॥ न क्राम्यांते-न क्रमं गच्छति यः सत्वस्तपसा बाह्याभ्यन्तरेण स एवंभूतस्तपःसिद्धः, अग्लानित्वात्, दृढप्रहारिबदिति चाहणइति हिंडतो चोरपछीमछीणो, सेणावइणा युत्तोत्ति गहितो, तंमि मयंमि सेणावती सो चेव जातो, निक्रियं हरणानि, उक्तोऽभिप्रायासिद्धः। संप्रति तपःसिद्धप्रतिपाद्नार्थमाह—

पायमं रंघावितों, सो य ण्हाइडं गतो, चोरा य तत्थ पडिया, एगेण सो तस्स पायसो दिहो, छुहियत्ति तं गहाय पहावितों, दें ताणि छुद्दस्त्राणि रोजपूर्व नयाणि, हितो पायसों, सो रोसेण मारेसित्ति पथावितों, महिला अवपासिता के अच्छ्ड,तहावि जहिं सो चोरसेणावती तत्थ आगच्छ्ड, सो य गाममञ्जे अच्छ्ड, तेण समं महासंगामो करो, मेणावहणा कि चितियं—एएण मम चोरा परिमविज्ञंति, ततो असिं गहाय निह्मं छित्रों, महिला भणहून हा निक्किय। किसियं कर्यं, तिस्वा परिमागीकतो फुरफुरेंड, तस्स किया जाया—अधम्मो कतीत्ति, चेडस्बेहितो दिर्दिण्यत्ती कर्यः सांति पच्छाः साति पट्यमं तिस्वा पहितानातित्तो फुरफुरेंड, तस्स किया जाया—अधम्मो कतीत्ति, चेडस्बेहितो दिर्दिण्यत्ती कर्यः ति पच्छाः साति पच्छाः साते द्रव्यमं सिंद्या पडियात्ता कर्याणा कर्यः सो अह्मा कर्या । कर्याणा । अहियाणा कर्याणा कर्याणा

द्रष्टच्यम्, तथाविधसिद्धत्वभावे दीक्षादिप्रयासवैयर्थ्यप्रसङ्कात्, न खल्छ कश्चनापि सचेतनः स्ववधाय कंठे कुठारं प्रक्षि-पतीति परिभावनीयमेतत्, न च निरन्वयविनाशो युक्तिघटामुपैति, सतः सर्वथा विनाशायोगात्, असतः खरविषाणस्ये-वादलस्योत्पर्ययोगात् 'नासतो विद्यते भावो, नाभावो विद्यते सत' इति वचनात्, विज्ञमितं चात्रार्थे धम्मेसङ्ग्रहणि-नाविभेवति, तथापि छौकिकवाचोयुक्त्या च्यवहारदेशनया उपजायते इत्युच्यते, अथवा सिद्धस्य सिद्धत्वं भावरूपमुप-जायते, नतु प्रदीपनिर्वाणकत्पमभावरूपं, तेन यदाहुरेके-"दीपो यथा निर्वतिमभ्युपेतो, नैवावनिं गच्छति नान्तरि-क्षम्। दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित्, केहक्षयात् केवछमेति नाशं॥ १॥ जीवस्तथा निर्वतिमभ्युपेतो, नैवावनिं नासिद्धस्य, निश्चयनयमेतत्, उक् च-"पठालं न दहत्यग्निभिंदाते न घटः कचित्। नासाधुः (नासन् कश्चित्) प्रवितो, भन्योऽसिद्धो न सिद्धाति ॥१॥" उपजायते इत्यपि तत्वतस्तदात्मनः स्वाभाविकमेव सद् अनादिकम्भावृतं तदावरणविगमे-तुशब्दो भव्यकम्मीविशेषणार्थः, न खब्बभव्यकम्मं सर्वथा ष्मायते, ततोऽयमर्थः-दीर्घकाऌरजो यत् भव्यकमं तत् शेषितं-शे-लोहमलबत् येन स सिद्धः, 'पृषोदरादय' इति इष्टह्पनिष्पत्तिः, एवं कम्मंदहनानन्तरं सिद्धस्य सतः, किं?-सिद्धत्वमुपजायते, भावः, प्राक् किंभूतं सत् शेषितमित्यत आह-'अष्टधा' ज्ञानावरणादिभेदेनाष्ट्रप्रकारं सत् 'सितं' 'सित वर्णवन्धनयो'रिति वचनात् 'षिञ् वन्धने' इति वचनात् वा बद्धं कम्मे ध्मातं 'ध्मा शब्दाग्निसंयोगयो'रिति वचनात् ध्यानानलेन महाग्निना शेषम्, अर्पं कृतमिति गच्छिति नान्तिरिक्षम्। दिशं न काञ्चित् विदिशं न काञ्चित्, क्षेत्रक्षयात् केवलमेति शान्ति॥ २॥' मिति पीकृतं, स्थित्यादिभिः प्रभूतं सत् स्थित्यनुभावसङ्ख्यापेक्षया अनामोगसद्शंनज्ञानचरणाद्युपायतः

हात्वा—केवलेनावगम्य वेदनीय कम्म आत्बहु—श्षभवापशाहिकम्मापक्षयाऽातप्रभूत, आयुष्क च कम्म तद्पक्षयव स्ताक, अ जात्वेति वर्तते, अत्रान्तरे गत्वा वा—प्राप्य 'समुद्घातं' सम्यक्—अपुनभविन उत्—प्रावल्येन घातः—कम्मीणो वेदनीयादेहिननं अ प्राप्ते यत्र प्रयत्नविशेषे स समुद्घातस्तं, गत्वा क्षपयन्ति कम्मी निरवशेषं, निरवशेषमिव निरवशेषं, प्रभूततमक्षपणात्, अ है शेषस्य चान्तमुह्रत्तमात्रकात्वावधितया किंचिच्छेषत्वेन परमार्थतोऽसत्कल्पत्वात्, आह—ज्ञात्वा वेदनीयमतिबह्नित्यत्र को र्रे न्तरमासादयन्तीत्यलं विस्तरेण ॥ अथवा अन्यथा व्याख्यायते 'दीर्घकालरज' इति, रज इति रजः सूक्ष्मतया, स्नेहबन्ध-अ नयोग्यत्वाद्वा इत्यर्थः, यन्नव्यकम्मेति च नैवं व्याख्यायते, साक्षात्कम्माभिधानेन सर्वनाम्नो निरधिकत्वात्, प्रकरणादेव टीकांदाविति ततः परिभावनीयम्, प्रदीपदृष्टान्तोऽप्यसिद्धो, यतः प्रदीपपुद्धता एव भास्तरं रूपं परिखज्य तामसं रूपा-कम्, उभयथाऽप्यदोषात्, तथाहि-विष्मनिबन्धनत्वेऽपि सति विचित्रः क्षयसम्भव इति कालतः समस्थितिकत्वाविरोधः, भन्यसाध्यवगम्यमानत्यात्, अभन्यस्य सिद्धत्वायोगात्, ततो जन्तुकम्मेति न्याक्येयम्, जन्तुः-जीवसास्य कम्मै, जन्तु-द्समस्थिति वा ?, न तावत् समस्थिति, विषमनिबन्धनत्वात्, नाष्यसमस्थिति चरमसमये युगपत् क्षयासम्भवात्, एतद्यु-ग्रुभस्वरूपस्येति भावना, अष्टधा सितमित्यादि पूर्ववत्, प्रथमन्याख्यापक्षमधिकृत्याह-तत्कम्मै शेषं तस्य समस्थिति वा स्या-ग्रहणेनाबद्धकम्मैब्यबच्छेदमाह, 'से'तस्य जन्तौरसितं-कृष्णमशुभं संसारानुबन्धित्वात्, एवंविधस्यैव क्षयः श्रेयान्, नतु नाऊण वेयणिज अइबहुगं आउगं च योवागं। गंतूण समुग्वायं खवेह कम्मं निरवसेसं॥ ९५४॥ कम्, डभयथाऽप्यदोषात्, तथाहि-विषमानवन्धनत्वऽाप् सात विचित्रः क्षयसम्भव इति काळतः समास्थातकत्वावर् १ वरमपक्षेऽपि समुद्घातगमनेन समस्थितिकरणभावाददोषः, न चैतत् स्वमनीषिकयोच्यते, यत आह निर्युक्तिकृत्— १

भोगान्न कृतनाद्योपगमः, तथा कम्मीणोऽपि वेदनीयादेसाथाविधग्रुभाष्यवसायानुबन्धादुपक्रमेण साक्र्यतो भोगान्न कृत-किञ्चित्कम्मं यत्प्रदेशतोऽप्यननुभूतं सत् क्षयमुपयाति, ततः कुतः कृतनाशदोषापत्तिः १, विपाकतस्तु किञ्चिन्न, अन्यथा कम्मेक्षयस्य पुनर्विनाशसम्भवात् मोक्षेऽप्यनाश्वासप्रसङ्गः, तदसत्, कृतनाशादिदोषाप्रसङ्गात्, तथाहि–इह यथा प्रति-दिवसं सितिकापरिभोग्येन वर्षश्चतोपभोग्यस्य कल्पितस्याहारस्य भस्मकच्याधिना तत्सामध्येतः स्तोकदिवसेनिःशेषतः परि-प्रतिपद्यन्ते, तथा चाह भगवानार्घरयामः-''अगंतूण समुग्घायमणंता केवली जिणा। जाइमरणिक्षमुक्का, सिर्छि वरगति गया॥ १॥" ननु प्रभूतस्थितिकस्य वेदनीयादेरायुषा सह समीकरणार्थं समुद्घातारम्भः, एतचायुकं, कृतनाशादिदोष-प्रसङ्गत्, तथाहि-प्रभूतकालोपभोग्यस्य वेदनीयादेरारत एवापगमसम्पादनात् कृतनाशः, वेदनीयादिवच कृतस्यापि एव नियामको द्रष्टचाः, आह च भाष्यकृत्-"असमद्गितीण नियमो को थैवं आडयं न सेसंपि ?। परिणामसहावातो अन्द्र-नियमो येन तदेव बहुस्थितिकमायुषः सकाशात् भवति १, न च जातुचिद्पि आयुरिति, उच्यते, तथारूपजीवपरिणाम-नाशरूपदोषप्रसङ्गः, द्विविधो हि कम्मीणोऽनुभवः-प्रदेशतो विपाकत्रभ, तत्र प्रदेशतः संकलमपि कम्मीनुभूयते, न तदस्ति स्वाभाज्यात्, तथाहि–इत्थंभूत एवात्मनः परिणामो येनास्यायुर्वेद्नीयादिसमं भवति न्यूनं वा, न कदाचनाप्यधिकं, यथा तस्येवायुपः खल्वध्रववन्धः, तथाहि–ज्ञानावरणादीनि कर्माण्यायुर्वेज्जानि सप्तापि सर्वेदेव बधाति, आयुस्तु प्रतिनियत एव काले स्वभवत्रिभागादिशेषरूपे, तत्रैव बन्धवैचित्र्यनियमे न स्वभावाद् यतः परः कश्चिद्सि हेतुः, एबमिहापि स्वभावविशेष यवंधो व तस्तेव ॥ १ ॥" येषां पुनभेगवतां वेदनीयादिकमायुषा सह स्वभावत एव समस्थितिकमुपजातं ते समुद्यातं न

अ निम्मेंक्षिप्रसङ्कात्, तथाहि-यदि विपाकानुभूतित एव सर्वकम्मै क्षपणीयमिति नियमस्तर्धि असङ्घातेषु भवेषु तथाविध-१८ विचित्राध्यवसायविशेषेयेन्नरकगत्यादिकं कर्मोपाजितं तस्य नैकस्मिन् मनुष्यादावेव भवेऽनुभवः, स्वस्वभवनिषक्धनत्वाद्विपा-कानुभवस्य, क्रमेण च स्वस्वभवानुगमेनानुभवे नारकादिभवेषु चारित्रामावेन प्रभूततरकम्मेंसन्तानोपचयात् तस्यापि स्वस्व-भवानुगमेनानुभवस्य, क्रमेण च स्वस्वभवानुगमेनानुभवे नारकादिभवेषु चारित्रामावेन प्रभूततरकम्मेंसन्तानोपचयात् प्रतिपत्तच्यं, भवानुगमेनानुभवनीयादिवसमि दिर्घिकालभोग्यतया यत् वेदनीयादिकं कम्मोंपचितं अथ च परिणामविशेषादुपक्रनेणा-एवं च कश्चित्र दोषः, नन्देवसपि दिर्घिकालभोग्यतयाः १, तद्श्यसत्, बन्धकाले तथाविधास्यवसायवश्चत आरादुपक-मयोग्यस्य तेन वन्धनात्, अपिच-जिनवचनप्रामाण्याद्षि वेदनीयादिकम्मेणामुपक्रमो मन्तव्यो, यदाह भाष्यकारः-भ स्वोग्यस्य तेन वन्धनात्, अपिच-जिनवचनप्रामाण्याद्षि वेदनीयादिकम्मेणामुपक्रमो मन्तव्यो, यदाह भाष्यकारः-भ स्वमहेतुः कश्चिदस्ति येन चानाश्वासप्रसङ्गे भवेत्, मोक्षाद्धि रागाद्यश्च्यावयिनुमीशाः, ते च निर्मेहकाषंकषिता इति, हि पक्रमहेतुः वेदनीयादिवच कृतस्यापि कम्मेक्ष्यस्येत्यादि, न तत्समीचीनमिति स्थितं ॥ क्ष करणमित्याहुः, तत्रायमन्वर्थः-आवर्जितो नाम अभिमुखीकृतः, तथा च होके वकारः-आवर्जितोऽयं मया, सम्मुखीकृत अन्यारक्ष्मुदीरणाविशेषात्मकमारभते, अथ आयोजिकाकरणमिति कः शब्दार्थः?, उच्यते, आङ् मर्यादायां, आ-मर्यादया अन्यलिद्धा योजनं-च्यापारणं, शुभानां योगानामिति गम्यते, आयोजिका तस्याः करणमायोजिकाकरणं, केचिदावजित-इह सवोंऽपि सयोगिकेवली समुद्घातादवोक् आयोजिकाकरणमान्तभृद्वतिकमुदयाविकायां कम्मेपुद्गलप्रक्षेप्च्या-

लोकस्य बहु पूरितं भवति, मन्थान्तराण्यपूरितानि, जीवप्रदेशानामनुश्रेणि गमनात्, चतुर्थसमये तान्यपि मन्थान्तराणि सह लोकनिष्कुटैः पूरयति, ततश्च सकलो लोकः पूरितो भवति, तदनन्तरं यथोककमात् प्रतिलोगं संहरन् पश्चमे समये मन्थानतराणि संहरति, जीवप्रदेशान् सकम्मैकान् मन्थान्तरगतान् सङ्गोचयतीत्यर्थः, पष्टे समये मन्थानमुपसंहरति, घन-चेतसि नियायोक् दण्डकपादान्तरमन्थान्तराणि संहरणेन, प्रतिलोममिति गम्यते, श्रारीस्थ इति वचनात्, न चैतत्स्व-द्वितीयसमये पूर्वापरं दक्षिणोत्तरं वाऽऽत्मप्रदेशानां प्रसारणात् पार्श्वतो लोकान्तगामि कपाटं करोति, तृतीये समये तदेव कपाटं दक्षिणोत्तरं पूर्वापरं वा दिगद्वयप्रसारणात् मथिसदृशं मन्थानं लोकान्तप्रापिणमारचयति, एवं च प्रायो केचित्कुर्वन्ति, इदं त्यायश्यककरणं सर्वेऽपि केवलिनः कुर्वन्ति, अन्ये आवर्जीकरणमिति वा पंठन्ति, आवर्ज्यं आवर्जो वा ध्यण् घज् वा, मोक्षं प्रति अभिमुखीकर्तत्व्य इत्यर्थः, तस्य करणम्, अतत्तम् गितम् विवक्षायां चित्रप्रत्ये आवजींकरणमिति तरसङ्गोचात्, सप्तमे समये कपाटं, दण्डात्मनि सङ्गोचात्, अप्टमे समये दण्डमुपसंहत्य शरीरस्यो भवति, अमुमेवार्थं अपरे आवश्यककरणांसेत्युचुः, तत्राप्ययमन्वयः-आवश्यकेन-अवश्यभावेन करणमावश्यककरणं, तथाहि-समुद्घातं इत्यर्थः, ततश्च तथाभच्यत्वेन आवर्जितस्य-मोक्षगमनं प्रत्यमिमुखीकृतस्य कर्गं-किया शुभयोगच्यापारणमावर्जितकरणम्, इह समुद्घातं कुर्वन् प्रथमसमये बाहब्यतः स्वश्रीरप्रमाणमूध्वंमष्थ लोकान्तपथंन्तमात्मप्रदेशानां दण्डमारचयति, दंड कवाडे मंथंतरे य संहरणया सरीरत्ये। भासाजोगनिरोहे सेलेसी सिज्झणा चेव ॥ ९५५॥ वा ॥ सम्प्रांतं समुद्घातादिस्वरूपप्रांतेपादनाथमाह—

मिति, तत्र व्याख्यानं, यत उकम्—'दण्डं प्रथमे समये कपाटमथ चौत्तरे तथा समये। मन्थानमथ तृतीये छोकञ्यापी कि चतुर्ये तु ॥ १ ॥ संहरित प्रञ्जे प्रक्रमे त्वन्तराणि मन्थानमथ पुनः षष्ठे। सप्तमके तु कपाटं संहरित ततोऽष्टमे दण्ड ॥ २ ॥— कि मिति, तत्र दण्डसमयात् प्राक्त या पल्योपमासङ्कोयभागमात्रा वेदनीयनामगोत्राणां स्थितिरासीत् तस्या बुद्धाऽसङ्कोय- कि मानाः क्रियन्ते, ततो दण्डसमये वण्डे कुर्वन् असङ्क्ष्येपान् भागात् हिन्ते, एकोऽसङ्कोयभागोऽवितिष्ठते, यश्च प्राक्त कि मानाः क्रियन्ते, ततो दण्डसमये वण्डे माना कर्यात्रके प्रयमवर्जसंस्थानपञ्चक प्रक्रिता प्रयानवर्जसंस्थानपञ्चक पर्वे प्रयमवर्जसंस्थानपञ्चक पर्वे प्रयमवर्जसंस्थानपञ्चक पर्वे प्रयमवर्जसंस्थान ११ प्रथमवर्जसंस्थान ११ प्रथमवर्जसंस्थानि १७ अपयोग्नका १८ स्थिरा १९- कि प्रयापा पञ्चितिप्रक्रतीनामनन्तान् भागान् कि हितः, एकोऽनन्तमागोऽविशिच्ये, तस्मिने च समये सातवेदनीय १ देवगति २ मनुष्यगति ३ प्रयस्तवणादिचतुष्ट्या- कि पूर्वी ५ पञ्चिन्द्रयजाति ६ श्रीरपञ्चका ११ झोपाङ्गच्यः १४ प्रथमसंस्थान १५ प्रथमसंहनन १६ प्रयस्तवणादिचतुष्ट्या- कि पूर्वी ५ पञ्चिन्द्रयजाति १० प्रत्येका १८ ऽउत्तिन- कि प्रथमसंहनन १६ प्रयस्तवणादि विश्वान- कि पूर्वी १० प्रत्येका १८ ऽउत्तिन- कि प्रति । कि प्रति १० १९ घोत ३० स्थिर ३१ ग्रुम ३२ सुमग ३३ सुस्वरा ३४ देय ३५ यद्याःकीार्ति ३६ निर्माण ३७ तीर्यंकरो ३८ चैगोत्र ३९- १० स्थाप्त १० स्थित १० सुम्पत् १० सुम्पत् १० देय ३५ यद्याःकीत् १० समुद्धातमाहात्म्यमेतत्, तस्य १० चोद्धातित्र स्थितेरसङ्ख्येयागस्यानुभागञ्ज्ञानन्तभागस्य यथाक्रममसङ्ख्येया अनन्ताश्च भागाः क्रियन्ते, ततो द्वितीये १० क्षितेरसङ्ख्येयात् भागात् हन्ति, एकोऽविधित्येते, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात् हन्ति, एके मुझति, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात् हन्ति, एके मुझति, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात्त् हन्ति, एके मुझति, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात्त्र हन्ति, एके मुझति, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात्त्र हन्ति, एकोऽविधित्यते, अनुभागस्य चानन्तात्त्र भागात्त्र हन्ति, एके मुझति, अनुभागि

करोति, अनुभागस्य चानन्तान् भागान् हन्ति, एकं मुखति, एवमेतेषु पञ्चसु दण्डादिसमयेषु प्रत्येकं सामयिकं कण्डक-मुत्कीणै, समये २ स्थितिकण्डकानुभागकण्डकघातनात्, अतः परं पष्ठसमयादारभ्य स्थितिकण्डकमनुभागकण्डकं चान्त-हित्नेन कालेन विनाशयति, पष्ठादिषु च समयेषु कण्डकस्य प्रतिसमयमेकैकं शकलं तावद्रिक्रिति यावदन्तर्मेहर्त्च-्मसमये सकलमापे तत्कणडकमुत्कीणं भवति, एवमन्तर्मुह्रतिकानि स्थितिकणडकान्यनुभागकण्डकानि च घातयन् तावद्रे-एकसिष्ठति, अनुभागस्याप्यनन्तान् भागान् हन्ति, एकोऽवशिष्यते, प्रशस्तप्रकृत्यनुभागघातः पूर्ववद्वसेयः, एवं च स्थिति-घातादि कुर्वतश्रतुर्यसमये स्वप्रदेशापूरितसमस्तलोकस्य भगवतो वेदनीयादिकमंत्रयस्थितिरायुपः सङ्ग्रेयगुणा जाता, अनु-भागस्त्वद्याप्यनन्तगुणः, चतुर्थसमयावशिष्टस्य च स्थितेरसङ्ग्येयभागस्यानुभागस्य चानन्ततमभागस्य भूयो बुद्या यथा-कममसङ्ख्या अनन्ताश्च भागाः क्रियन्ते, ततोऽवकाशान्तरसंहारसम्येऽसङ्ख्येयान् भागान् हन्ति, एकं असङ्ख्येयभागं शेषी-हिन्त, एकं असंख्यातभागं मुश्चति, अनुभागस्य चानन्तान् भागान् हिन्ति, एकमनन्तभागं मुंचति, अत्रापि प्रशसप्रकृत्यनु-चानन्ततममागस्य बुद्धा यथाक्रममसङ्ख्येया अनन्ताश्च भागाः कियन्ते, ततश्चतुर्थे समये स्थितेरसङ्घ्येयान् भागान् हन्ति, प्रशस्त्रप्रकृत्यनुभागघातोऽप्रशस्त्रप्रकृत्यनुभागमध्ये प्रवेशनेन द्रष्टन्यः, पुनरप्येतस्मिन् समयेऽविशष्टस्य स्थितेरमञ्जेयभागस्यानु-भागस्य चानन्तभागस्य पुनर्डेद्धा यथाक्रममसंख्येया अनन्ताश्च भागाः क्रियन्ते, ततस्तृतीयसमये स्थितेरमङ्ग्येयान् भागान् मागघातोऽप्रशस्तप्रकृत्यनुभागमध्ये प्रवेशनेनावसेयः, ततः पुनरपि तृतीयसमयाविशष्टस्य स्थितेरसङ्घयेयभागस्य अनुभागस्य

&<u></u> %ું⊰

दितब्यः यावत् सयोग्यवस्थाचरमसमयः, सयोण्यपि चामूनि स्थित्यनुभागकण्डकान्यसङ्ख्येयान्यवगन्तव्यानि ॥

सम्प्रति समुद्धातगतस्य योगच्यापारश्चिन्त्यते-योगाश्च मनोवाक्कायाः, तत्रैषां कः कदा ज्याप्रियते १, तत्र काययोग एव ू ययोरसाविष्टः। मिश्रौदारिकयोका सप्तमपष्टद्वितीयेषु ॥ १ ॥ काम्मीणशरीरयोगी चतुर्थके पञ्चमे तृतीये च । समय-त्रयेऽपि तस्मिन् भवत्यनाहारको नियमात् ॥ २ ॥" इति कृतं प्रसङ्गेन, भाषायोगनिरोध इति कोऽर्थः १, परित्यकसमुद् गत्वा समुद्धातं क्षपयन्ति कम्मे निरवशेष'मिति वचनात, अन्यच-प्रज्ञापनायां योगनिरोधानन्तरं पीठफलकादीनां पुनरौदारिक तसाच वहिः कार्मणे वीर्यपरिस्पन्दादौदारिककार्मणमिश्रः, त्रिचतुर्थपञ्चमसमयेषु बहिरेवौदारिकाद्वहृतर-घातः कारणवद्यात् योगत्रयमपि व्यापारयति, तद्धं मध्ययत्तिंनं योगमाह-भाषेति, कथं योगत्रयमपि व्यापारयतीति चेत्, उच्यते-अनुत्तरसुरघृष्टः सत्यमसत्यमुषा वा मनोयोगं प्रयुक्ते, आमन्त्रणादौ सत्यमसत्यामुषा वाग्योगं, नेतरौ द्वौ भेदौ द्वयोरिष, वीतरागत्यात् सर्वज्ञत्वाच्च, काययोगमि औदारिकं फल्कप्रत्यर्पणादौ व्यापारयित, अन्तर्मेह्वतिमात्रे च काल-केवलो ब्याप्रियते, न मनीवाग्योगब्यापारी, प्रयोजनाभावात्, उकं च धम्मेंसारप्रकरणे-"मनीवचसी तु तदा न व्यापारसञ्चावात् काम्मीणकाययोग एव, तन्मात्रचेष्टनादिति, तथा चौकमन्यत्रापि-"औदारिकप्रयोका प्रथमाष्टमसम-ब्यापारयति, प्रयोजनाभावाः दिति, काययोगोऽपि प्रथमाष्टमसमययोरौदारिककाययोग एव, द्वितीयषष्ठसप्रमसमयेषु प्रत्यपीणमेवोत्तं, न त्वादानमपि, यदि पुनः पण्मातानपि यावद् भगवान् तिष्ठेत् तत आदानमपि वर्षाकादौ होषे भगवान् योगनिरोधं करोति, अत्र केचिद् व्याचक्षते-जघन्यत एताबता काछेन, उत्कषेतस्तु षक्षिमसिः, तदेतद्युक्तं, ी सम्भवतीति तद्जुच्येत, न चोकं, तसाद्पन्याख्यानमेतदिति। योगनिरोधप्रतिपादनं च द्विधा-सङ्क्षेपतो विस्तरतश्च,

भमाणो देहतिभागं च मुंचंतो ॥ ३ ॥ रुंभइ स कायजोगं संखातीतेहिं चेव समएहिं । तो कयजोगनिरोहो सेळेसीभा-वणामेति ॥ ४ ॥" विस्तरस्वेवम्-योगनिरोधं कुर्वन् प्रथमतो बादरकाययोगबळादन्तमुहूत्तमात्रेण बादरवाग्योगं निरुणद्धि, रुनरप्यन्तमुहूर्तं स्थित्वा तत उच्छ्यासनिश्वासाबन्तमुहूर्त्तमात्रेण निरुणद्धि, ततः पुनरप्यन्तमुहूर्तं स्थित्वा सूक्ष्मकाययो-गवलाद्वादरकाययोगं निरुणद्धि, वादरयोगे हि सति सूक्ष्मयोगस्य निरोद्धमशक्यत्वात्, आह च-"बादरतनुमपि निरुणद्धि तत्र सङ्घेपतो भाष्यकार-टीकाकाराद्यः कृतवन्तः, विस्तरतस्तु घूणिकाराद्यः, तत्र सङ्घेपत इदं-योगनिरोधं कुर्वन् प्रथम-क्रमेणेति शेषः, 'आलम्बनाय करणं तदिष्यते तत्र बीर्थवतः', अत्र तदिति बाद्रतनुरूपं, बाद्रमनोयोगनिरोधानन्तरं च समए निरंभमाणो सो । मणसो सबनिरोहं करेज संखेज्ञसमएहिं॥ २॥ वाग्योगकाययोगनिरोधमप्येवम्-"पज्जतमेत-ततः सूक्ष्मेण काययोगेन । न निरुध्यते हि सूक्ष्मो योगः सति बाद्रे योगे ॥ १ ॥" केचिदाहुः-बाद्रकाययोगबलाद् विषमिव स भगवान् अनुत्ररेणाचित्येन निरावरणेन करणवीर्थेण तद्वन्यापारं निरुणद्धि, तच्चेनम्-'पज्ज-समएहिं। ततो य सुहुमपणगर्स पढमसमयोववन्नरस ॥ २॥ जो किर जहन्नजोगो तद्संखेजगुणहीणमेकेके । समए निहं-वेंदियजहन्नवङ्जोगपज्जया जे उ । तदसंखगुणविहीणे समए समए निरुभंतो ॥ १ ॥ सबबङ्जोगरोहं मंखातीतेहिं कुणइ समार श्ररिरसम्बद्धा मनःपर्योष्ठियंया पूर्व मनोद्रब्यग्रहणं कृत्वा भावमनः प्रयुक्तवान्, तत्कम्मंसंयोगविघटनाय जहण्णजोगिस्स । होति मणोद्वाई तवावारो य जम्मतो ॥ १ ॥ तदसंखगुणविद्याणं बादरकाययोगं निरुणाद्ध, युक्ति चात्र वदन्ति, यथा कारपत्रिकः साम्मे स्थितसमेव साम्मे छिनत्ति, तथा तमेत्तसंनिस्स जित्याइं मन्त्रसामध्यन

\_\_\_

्रे वोगोपष्टम्माद्वादरकाययोगं निहन्तीति, तदत्र तत्वमतिश्विमो विदन्ति, बादरं च काय्योगं निरुन्यानः पूर्वस्पर्दंका्रे वोगोपष्टम्माद्वादरकाययोगं निहन्तीति, योगस्पर्देकस्वरूपं च कम्मीम्कृतिटीकातः पश्चसङ्कहटीकातो वा वेदितन्यम्,
्रे तामधलादपूर्वस्पर्दंकानि करोति, योगस्पर्देकस्वरूपं च कम्मीम्कृतिटीकातः पश्चसङ्कहटीकातो वा वेदितन्यम्,
्रे तत्र यानि तिस्त् भवे प्योतिपर्यायपरिणतेन सता जीवेन पूर्व कायादिन्यापरिनिष्पादनार्थं कृतानि तानि पूर्वस्पर्दं्रे कान्यमिधीयन्ते, तानि च स्यूलानि, यानि पुनरधुना कर्ममाद्विगणाः सन्ति तानां ये वीयादिकागपरिच्छेदास्त्रामा्रे ततोऽपूर्वणिरियुच्यन्ते, तत्र पूर्वस्पर्द्धकानामधित्रायापरः, तथा च कम्मीम्भृतिप्राम्तः 'पदमसमये अपुवक्ष्वाणीण हे स्थापयिते, एक बादरकाययोगनिरोध्यप्रसमययापरः, तथा च कम्मीम्भृतिप्राम्तं 'पदमसमये अपुवक्ष्वाणीण हे करेह-पुवक्ष्वाणाण हे स्थापयिते, वाद्यम्पर्देशानामाक्षिते, ताव्रे करेह-पुवक्षक्वाणं हे प्राप्तित्यक्तिः वाद्यम्परक्वाणारः, वायादिकामापरिच्छेव्यममामयाक्र्यापरः, कियन्ति पुत्रमामाक्षिते, ताव्रे वीटसक्क्ष्यान् भागानाकर्षतीत्यर्थः, वीयाविभागपरिच्छेदानामि प्रथमसमयाक्र्यात्रयम्भयः, कियन्ति पुतः सम्देकानि

करेनितः, एवं प्रतिसमयं समाक्रव्य तावद्प्वस्पर्देशान करोति यावदन्तमुह्नचेत्रसमयम्यः, कियन्ति पुतः सम्देकानि

करोतीति चेत्, उच्यते-श्रेणिवर्गमुख्यसक्क्ष्यमागमात्राणि, पूर्वस्पर्देशनाममक्क्ष्यमानमम्पर्देश मुद्रेक स्थानेति

करोतीति चेत्, उच्यते-श्रेणिवर्गमुख्यान्य क्षेत्रहित्त वावत् करोति, उक् च-"नाय्वति काय्योगं स्युले सोऽपूर्व
करोति कर्म- भित्र । जीवर्यान

कृष्टजीवप्रदेशासङ्ग्रोभागादंसङ्ग्येयगुणं भागं, तावतोऽसङ्ग्यान् भागानाकषेतीत्यर्थः, एवं तावत् किट्टीः करोति याव-न्तव्याः, सर्वो अपि च किद्दयः श्रेण्यसङ्ख्यभागप्रमाणाः पूर्वस्पद्धकानां च सङ्ख्येयभागमात्राः, किट्टीकरणावसाना-बृद्धि च्यावयित्वा अनन्तगुणहान्यैकैकवर्गणास्थापनेन योगस्याल्पीकरणं, तत्र पूर्वस्पद्धकानामपूर्वस्पर्धकानां च याः प्रथ-असंखेळाड्मागो' ति, प्रथमसमयकृताश्च किट्टयः श्रेण्यसङ्ख्येयभागप्रमाणाः, एवं द्वितीयादिसमयेष्वपि प्रत्येकमवग-नन्तरसमये एव च पूर्वस्पद्धंकान्यपूर्वस्पद्धंकानि च सामस्खेन नाश्यनित, तत्समयादारभ्य अन्तभ्रेह्न यावत् किहि-गतयोगो भवति, तथा चोक्तम्-"किहिकरणे निष्टिए ततो सेकाले पुबफडुगाणि अपुबफडुगाणि च सेसेइ, अंतो-सूक्ष्मवाग्योगं निरुणाञ्ज, ततो निरुद्धसूक्ष्मवाग्योगोऽन्तर्मुह्दत्तमास्ते, नान्यसूक्ष्मयोगनिरोधं प्रति प्रयत्नवान् भवति, तत्तोऽन-येऽविभागपरिच्छेदास्तेषामयमसङ्ख्येयान् भागानाकषेति, एकमसङ्ख्येयभागं स्थापयति, जीवप्रदेशाना-मिप चैकमसङ्ग्रेयभागमाकर्षति, शेषं सर्वं स्थापयति, एष किट्टीकरणप्रथमसमयन्यापारः, ततो द्वितीयसमये प्रथमसम-प्रथमसमया-दप्यन्तर्मेहूत्तेचरमसमयः, तत्र प्रथमसमयकृताभ्यः किट्टीभ्यो द्वितीयसमयकृताः किट्टयोऽसङ्ख्येयगुणहीनाः, गुणकारश्च पत्योपमासङ्खेयभागः, एवं शेषेष्वपि भावनीयम्, तथा चोकं कम्मैपकृतिप्राभृते–' 'एत्थं अंतोमुहुत्तं किट्टीतो सेढीए, जीवपएसे य असंखेअगुणाए सेढीए पकहइ, किट्टीगुणकारो पिलेओवमस्स मुहुनं किष्टिगयजोगो भवति" नि, न चात्र किञ्चिद्षि करोति, ततोऽनन्तरसमये सूङ्मकाययोगोपष्टम्भादन्तमेहन्तमात्रेण याकृष्टवीयांविभागंपरिच्छेदभागादमङ्ग्येयगुणवीयांविभागपरिच्छेदानां भागमाकर्षति, जीवप्रदेशानां पुनः करेड्, असंबेज्जगुणहीणाए मादिवगणास्तासां

1564

हैं रोधावस्था शैलेशी, इयं च मध्यमप्रांतेपच्या हस्वपत्नाक्षरोहिरणमात्रं कालं भवोपग्राहिकम्मेक्षपणाय च्युपरतिक्रयमप्र- हि हिपाति ध्यानमारोहिति—"आह ततो देहत्रयमोक्षार्थमनिवर्ति सर्ववस्तुगतम्। उपयाति समुच्छित्राक्रियमतमस्कं परं ध्यानम् हि हि।। १॥" एवं भवोपग्राहिकमेजालं क्षपयित्वा कम्मैविमोक्षसमये यावत्स्वाकाश्यदेशेष्विहावगाहस्तावत्प्रदेशान् कध्ने-तिपाति ध्यानं १ सर्वाकृष्यः २ सद्देयस्य बन्धो ३ नामगोत्रयोहदीरणा ४ योगः ५ शुक्कलेश्या ६ स्थित्यनुभागघातश्चे ७ ति सप्त पदार्था युगपद् व्यवच्छिद्यन्ते, तत्रोऽनन्तरसमये शैलेशी प्रतिपद्यते, सर्वसंवरं शीलं तत्येशः शीलेशः तत्येयं योगनि-समयोनां विधत्ते सामान्यतः, सत्ताकाळं प्रतीत्य पुनरयोग्यवस्थासमामिति, तसिंश्वायोग्यवस्थाचरमसमये सूक्ष्मिक्रियाऽप्र-काययोगबलात् सुक्ष्मकाययोगमन्तमुद्दरीन निरुणाद्धि, तं च निरुन्धानः सूक्ष्मिक्ष्यमप्रतिपाति ध्यानमारोहति, तत्सा-मध्योद्ददनोद्रादिविवरपूरणेन सङ्काचितदेहत्रिभागवातिप्रदेशो भवति, आह च-"सूक्ष्मेण काययोगेन ततो निरुणद्धि क्र स्तरसमये सूक्ष्मकाययोगीपष्टम्भात् सूक्ष्ममनीयोगमन्तर्भृहत्तमात्रेण निरुणाद्ध, ततः युनरप्यन्तर्भृहत्तमास्ते, ततः सुक्ष्म-सङ्ख्यान् भागान् नाशयति, एकस्तिष्ठति, द्वितीयसमये तस्यैव चैकस्य भागस्योद्धरितस्य सम्बन्धिनोऽसङ्ख्येयान् भागान् नाशयति, एक उद्धरति, एवं समये समये किट्टीस्तावत्राशयति यावत्त्तयोग्यवस्थाचरमसमयः, तस्मिश्च चरमसमये सर्वा-रोधावस्या शैलेशी, इयं च मध्यमप्रतिपन्या हस्वपञ्चासरोहिरणमात्रं कालं भवोपप्राहिकम्मंक्षपणाय न्युपरतिक्रियमप्र-सूक्ष्मवाङ्मनसौ । भवति ततोऽसौ सूक्ष्मिक्ष्यस्तदा किह्गितयोगः ॥ १ ॥ तमपि स योगं सूक्ष्मं निरुरुत्सन् सर्वपर्यानुग-तम् । सूक्ष्मिक्रियमप्रतिपात्युपयाति ध्यानमतमस्क ॥ २ ॥" मित्यादि, सूक्ष्मकाययोगं च निरुन्धानः प्रथमसमये किट्टीनाम-ण्यपि कर्माण्ययोग्यवस्थासमस्थितिकानि जातानि, येषां च कम्मेणामयोग्यवस्थायामुद्याभावसेषां स्थितिं स्वरूपं प्रतीत्य

जह उछा साडीया आसुं सुक्कड़ बिरिष्ठिया संती। तह कम्मलहुअसमए वज्ञति जिणा समुग्यायं॥ ९५६॥ 'यथे'त्युदाहरणोपन्यासार्थः, आद्रो साटिका, जलेनेति गम्यते, आशु–शीघं शुष्यति–शोषमुपयाति, विरिष्ठिता–विस्ता-े ओगाहणाए उहुं उज्जुगं गच्छइ, नवकं विइयं च समयं न फुसइ"' ति, भाष्यकारोऽप्याह—''रिउसेर्डिं पडिवण्णो समयपएसं-ंतरं अफुसमाणो । एगसमएण सिज्झइ अह सागारोवउत्तो सो ॥ १ ॥" तदानीं च साकारोपयोगोपयुक्तता 'सबातो रुद्धीतो सागारवियोगोवडत्तस, नो अणागारीवयोगोवडत्तस्से' ति बचनात्, उक् च-''सबातो छद्धीतो जं सागारीवयोगला-भातो । तेणेह सिद्धिलद्धी उप्पज्जाइ तदुवउत्तरस ॥ १ ॥" तत्र च गतः स भगवान् शाश्वतं कालमविष्ठते, तथा चाह-'सिज्झणा चेवे' ति गाथार्थः ॥ साम्प्रतमनन्तरमाथायां यदुपन्यसं 'गन्या समुद्घातं क्षपयन्ति कम्मं निरवशेष'-मिति, तत्र परः प्रश्नयति-समुद्घातगतानां विशिष्टः कम्मेक्षयो भवतीति किमत्र निवन्धनं १, उच्यते-प्रयलविशेषः, भूतोपचारं कृत्वा अनागतैव गृह्यते, तस्याः समयस्तस्मिन्, जिना बजनित समुद्घातं-प्राक् प्रतिपादितस्वरूपमिति॥ साम्प्रतं 'मप्यवगाहमानो विवक्षितसमयाच्चान्यत् समयान्तरमस्पृशन् गच्छति, उक् च चूर्णों—'जित्तियाए जीवेऽवगाढो तावइयाए रिता सती, तथा तेऽपि भगवन्तो जिनाः प्रयत्नविशेषात् कमेंदियमधिकत्याशु शुष्यन्तीति शेषः, यतश्चेवमतः कमेल्घुता-समये कम्मेणः-आयुष्कस्य लघुता-लघोभीवो लघुता, स्तोकतेत्यर्थः, तस्याः समयः-कालः कमलघुतासमयः, स चान्तमु-ह्रतिप्रमाणः तस्मिन्, अथवा कर्माभिरुधुता कर्माल्घुता, जीवस्येति सामध्येदिवसीयते, सा च समुद्रघातानन्तरभाविन्यव किमत्र निद्रशनमित्यत आह—

पटुकं 'शैलेशी' प्रतिपद्यते सिद्धाति चे'ति तत्रासाचेकसमयेन होकान्ते सिद्धातीत्यागमः, तत्र कम्मेमुक्तय तहेशनियमेन दि गतिः कथमुपपद्यते इति मा भूदव्युत्पत्रविनेयानामाशक्केति तन्निरासार्थमाह——
हाउअ एरंडफ्ले अग्गी धूमे य उसु घणुविसुक्के । गइपुद्यप्रोगेणं एवं सिद्धाणवि गईओ (उ) ॥ ९५७ ॥
हु अलाबु—तुम्बं एरण्डफलमिष्टभूम इति प्रतीताः, इषुः—शरो धनुविमुक्तः—चापप्रेरितः, अमीषां यथा तथारूपगमनकाले दि स्वभावतस्तित्रबन्धान्यात्रेय पूर्वप्रयोगेण प्रवर्तते, एवमेव, व्यवहिततुशब्दस्य एवकारार्थत्वात्, सिद्धाहि स्वभावतस्तिन्नवन्यात्रे इत्यक्षरार्थः, भावार्थः प्रयोगेनिहिंश्यते—तत्र कम्मेविमुक्तो जीवः सकुदुध्वेमेवालोकान्ताद् गच्छति, दिस्तान्तिन्यत्रिकायोनिमग्नकमापनीतमृतिकालेपज्ञत्यात्रे गच्छम् 

क प्रतिहताः-क प्रतिस्वलिताः सिद्धा-मुक्ताः, तथा क सिद्धाः तथां प्रतिष्ठिता-व्यवस्थिताः, बोदिः-तनुः शरीरमि-गड़कारणविगमंभिवि सिद्धं पुबष्पयोगातो ॥ १॥ बंधच्छेयणकिरियाविरमेवि तहा विमुच्चमाणस्स । तस्साऽऽलोगंतातो गमणं पुबष्पओगातो ॥ २ ॥" डपलक्षणमेतत्, तेन यथा कुलालचकं क्रियाहेत्रविगमेऽपि पूर्वप्रयोगतः सक्रियं तथा जीव-रिणामो सभावतो तह विमुक्कस्त ॥ १ ॥" तथा कर्माविमुक्तो जीवः सकृदुध्वंमेवालोकाद् गच्छति, पूर्वप्रयुक्ततत्रिक्या-स्यापि कम्मीणा मुच्यमानस्य पूर्वप्रयोगतो गतिरित्यपि निद्र्यनं द्रष्टन्यम्, उक् च-''जह वा कुलालचक्कं किरियाहेतुविर-स्यनथान्तरं, क बोंदिं स्यक्त्वा-परिस्यज्य क गत्वा सिद्धान्ति-निष्ठिताथी भवन्ति ?, अत्रानुस्वारलोपो द्रष्टन्यः, अथवा एकवचनताऽप्येवमुपन्यासः सूत्रशेल्या अविरुद्ध एव, यतोऽन्यत्रापि प्रयोगः-"वत्थगंधमङंकारं, इत्थीतो सयणाणि य। तथाविधसामध्योत् धनुःप्रयत्नप्रेरितेषुवत्, यथा धनुषा पुरुषप्रयत्नेन प्रयत्नेप्रेरितस्येषोगीतिकारणविगमेंडिपि पूर्वप्रयोगात् गतिः प्रवर्तते एवं कम्मविमुक्तस्यापि जीवस्येति भावः, आह च-''जह धणुपुरिसपयत्तेरितेसुणो भिन्नदेसगमणं तु। दुयं जाइ। तह कम्मचंधणच्छेयणेरितो जाइ सिद्धोऽवि॥ १॥" तथा कम्मंविमुक्तो जीवः सकुदूध्वेमेवालोकात् गच्छति, तथा स्वाभाविकपरिमाणत्वात्, अग्निधूमवत्, उक् च-"उद्भगइपरिणामो जह जलणस्ता जहेव धूमस्त । उद्भगतिप-कहिं पडिह्या सिद्धा ?, कहिं सिद्धा पड़िडिआ ? । कहिं बुंदिं चड़ताणं ?, कत्थ गंतूण सिज्झति ? ॥ ९५८॥ |अच्छंदा जे न भुंजंति, न से चाइत्ति बुच्च ॥ १ ॥" इति, इत्थं चोदकेनोके सित प्रतिसमाधानमाह— मेऽवि सिक्किरियं। पुराष्यथोगतोचिय तह किरिया मुचमाणस्स ॥ १ ॥" एवं प्रतिपादिते सत्याह—

निम्मलदगर्यवन्ना तुसार-गोर्खोर-हारसारंवन्ना । उत्ताणयञ्चयसंठिका अभाषाभा जिणवरेहि ॥ ९६१ ॥ 🖔 लोकमूप्तिं च प्रतिष्ठिताः, अपुनरागमग्रन्या व्यवस्थिता इत्यर्थः, तथा इह-अद्भेत्तीयद्वीपसमुद्रमध्ये बोन्दि-तनुं मुक्त्वा-परित्यज्य सर्वथा, कि १, तत्र-लोकाम्रे गत्वा-समयप्रदेशान्तरमस्पृशन् गत्वा 'सिद्धान्ति' निष्ठितार्था भवन्ति सिद्धान्ति हंकत्प्राग्मारा-सिद्धभूमिस्तस्याः सीता इति द्वितीयं नाम, तस्यां जस्बै योजनेऽतिकान्ते लोकान्तः, सापि च ईषत्प्राग्मा-राख्या सिद्धिः सर्वार्थसिद्धाद् वरविमानादुष्वे द्वाद्याभियाजिनेभवति, अन्ये तु व्याचक्षते-सर्वार्थसिद्धाद् विमानवरात् द्वाद-अलोके-केबलाकाशास्त्रिकाये प्रतिहताः-प्रांतेस्बलिताः सिद्धाः, इह प्रतिस्वलनं तत्र धम्मोसिकायाद्यभावात् तदा-नन्तर्थवृत्तिरेव द्रष्टव्यम्, नतु सम्बन्धे सति भितौ लोष्टत्येव विघातः, अमूत्तेत्वात्, तथा लोकाग्रे च-पंचास्तिकायात्मक-ग्राभियों जनेलों कान्तक्षेत्रलक्षणेति, तत्वं पुनः केवलिनो विदन्ति, तस्मिन् लोकान्ते ईषत्पाग्मारोपलक्षिते मनुष्यक्षेत्रपरिमाणे सिद्धाः प्रतिष्ठिताः, उक् च-''अत्थीसीपन्भारोवलिक्षयं मणुयलोगपरिमाणं । लोगगगनभोभागो सिद्धक्षेतं जिणक्षायं अलोए पहिह्या सिद्धा, लोअग्मे अ पर्देष्टिआ। इहं बुदिं चहत्ताणं, तत्थ गंतूण सिज्झति॥ ९५९॥ चेति गाथार्थः॥ इह 'लोकाग्रे च प्रतिष्ठिता' इत्युक्तं, तत्र शिष्यः प्राह-क पुनरसौ लोकान्त इत्यत आह— हेसीपन्माराए सीआए जोअणम्मि लोगंतो।बारसहिं जोयणेहिं सिद्धी सबत्थसिद्धाओ ॥ ९६०॥ ॥ १॥" साम्प्रतमस्याः प्राम्मारायाः स्वरूपन्यावणेनायाह—

दकरजः-उदककाणिका निर्मालं च तत् दकरजञ्ज निरमेलदकरजत्तस्येच वणां यस्याः सा निरमेलदकरजोवणां, तुपारो- 🏅

|ॐ|| हिम गोक्षीरहारो प्रतीतो, तैः सदक्-तुल्यो वर्णो यस्याः सा तुषारगोक्षीरहारसद्दग्वणां, वर्ण उपदर्शितः, संस्थानमु-इह ईषत्प्राग्माराया गणनया आयामविष्कम्माभ्यां पञ्चचत्वारिंशङ् योजनलक्षाणि प्रमाणम्, अतो 'विकृत्वंभवगगदह-मध्यदेशमाग एव बहुमध्यदेशमागो, बहुशुब्दस्य स्तोकपरिहारार्थमात्रतात्, स च बहुमध्यदेशमाग आयामविष्कम्मा-स्यामष्टयोजनप्रमाणः, तत्र बाहर्व्य-उच्चेस्त्वमष्टेव योजनानि, ततो यथोकप्रमाणात् बहुमध्यदेशसागात् बाहर्त्यमपेश्य मात्रया तन्वी भवन्ती चरमान्तेषु-पश्चिमान्तेषु अङ्गुलसङ्ग्येयभागं यावद्-अङ्गलसङ्ग्येयभागमात्रा तन्वी । सा पुनरनेन पदर्शयति-उत्तानच्छत्रवत् संस्थिता उत्तानच्छत्रसंस्थिता जिनवरैभेणिता ॥ सम्प्रति परिधिप्रतिपादनेनास्या प्वोपायतः गुणकरणी बहुरस परिरयो हो ई' इति परिधिगणितेन परिधिपरिमाणमेका योजनानां कोटी द्वाचत्वारिंशत् शतसहस्राणि त्रिंशत्सहस्राणि द्वे राते एकोनपञ्चार्यदाधिके १४२३०२४९, रोषं त्वधिकमल्पत्वान्न विवक्षितं, प्रज्ञापनातो बाडबसेयमिति ॥ एगा जोयणकोडी बायालीसं च सयसहस्साइं। तीसं चेव सहस्सा दो चेव सया अउणवज्ञा ॥ ९६२ ॥ बहुमज्झद्समाए अहेच य जोयणाई बाह्छ। चरिमंतेस अ तणुई अंगुलसंखिळ्डमागं॥ ९६३॥ साम्प्रतं अस्या एव बाहल्यं प्रतिपाद्यति— ि मात्रया तन्वी भवन्ती चरमा शि कमेणेत्यं तन्वीति दर्शयति— ¶ प्रमाणामिधित्सुराह—

:

यथोकप्रमाणात् बहुमध्यदेशभागात् परतः सर्वासु दिश्च विदिश्च च योजनं योजनं गत्वा अङ्गलपृथक्तरं-नवाङ्खलप्रमाणं 'परिहाइ'ति परिद्यीयते, एवम्-अनेन प्रकारेण हानिभावे सति तस्याः-तावत्प्रमाणमहत्याः पृथिच्याः, अपिशब्दो भिन्न-यत्-यसात् परमः--जङ्गष्टः सिद्धानामयमवगाहो वर्तते, त्रीणि धनुषां शतानि त्रयस्त्रिशद्धिकानि धनुषस्त्रिभा-गश्च, एवंप्रमाणश्च कोशस्य षङ्गागः, ततः-तस्मात् कोशस्य षड्भागे सिद्धा इत्युक्तम् ॥ अथ कथं पुनस्तत्र तेषामुपषा-कमे, मक्षिकापत्रादाप तनुतरा, किमुकं भवति १, घृतपूर्णतथाविधकरोटिकाकारेति भावः, स्थापना 🍮 अस्याश्रोपिर ईषत्प्राग्मारायाः घृथिन्या डपरि यत् खङ्ज योजनं तस्य योजनस्य उपरितनः कोशो–गन्यूतं तस्य कोशस्योपरितने भागे सिद्धानामवगाहना तीर्थकरगणधरैभेणिता, 'लोकांग्रे च प्रतिष्ठिता' इति वचनात् ॥ अमुमेवार्थं समर्थयमान आह— ईसीपन्भाराए उवरिं खल्ड जोअणस्स जो कोसो।कोसस्स य छन्भाए सिद्धाणोगाहणा भणिआ ॥ ९६५॥ उत्ताणउव पासिछउव अहवा निसन्नओं चैच।जो जह करेड़ कालें सो तह उववज्ञए सिद्धो ॥ ९६७॥ उत्तान एव उत्तानकः, पृष्ठतोऽद्वविनतादिस्यानतः, पार्श्वस्थितो वा-तिर्यकृत्थितो वा, अथवा निषण्णश्चेवेति प्रक-तिणिण सया तित्तीसा घणुन्तिभागो अ कोसङ्गाए। जं परमोगाहोऽयं तो ते कोसस्स छन्भाए॥ ९६६॥

इह भवभित्रागारो कम्मवसातो भवंतरे होइ। न य तं सिद्धस्स जओ तिम्मिव तो सो तयागारो ॥ ९६८ ॥ 🖔 🔖 संस्थानात् त्रिभागहीना सिद्धानां अवगाहना—अवगाहन्ते अस्यामित्यवगाहना—स्वावस्थैव भणिता तीर्थंकरगणघरैः, कस्मा-🆒 त्रिभागहीनेति चेत्, उच्यते, इह देहे त्रिभागः शुषिरं, ततो योगनिरोधकाले तथाविधप्रयत्वभावतः शुषिरापूरणतस्त्रि-यदेव, तुशब्दस्य व्यवहितस्यैवकारार्थत्वात्, संस्थानं इह-मनुष्यभवे भवं-संसारं मनुष्यभवं वा त्यजतः सतश्चरमस-मये आसीत् प्रदेशघनं तदेव संस्थानं तत्र तस्य भवति ॥ तच मनुष्यभवश्यरीरापेक्षया त्रिभागहीनं, त्रिभागेन रन्धपूर-इहमवाद्-आधकृतम्वात् मिन्नाकारः इहमविभन्नाकारो जीवः कम्मैवशात्-कम्मैवशेन भवान्तरे-स्वगीदौ भविति, तदाकारमेदस्य कम्ममेदनिवन्धनत्वात्, न च तत्कम्मे आकारमेदनिवन्धनं यतो-यसाद् असि ततः तसिन्-अपवगे दीर्घ वा-पञ्चधनुःशतप्रमाणं, हस्वं वा-हसाद्रयप्रमाणं, चशब्दान्मध्यमं वाविचित्रं, यञ्चरमभवे संस्थानं ततः-तस्मात दीहं वा हस्सं वा जं चरिममवे हिविज्ञ संठाणं। तत्तो तिमागहीणा सिद्धाणोगाहणा भणिआ॥ ९७०॥ टार्थ, कि बहुना ?, यो यथा-येन प्रकारेणावस्थितः सन् कार्ल करोति स तथा-तेन प्रकारेणोपपदाते सिद्ध इति॥ जं संठाणं च(तु) इहं भवं चयंतरस चरिमसमयिम । आसीअ पएसघणं तं संठाणं तिहिं तरस ॥ ९६९॥ असी-सिद्धत्तदाकारः-पूर्वभवाकारः ॥ तथा किञ्च--गात्, तथा चाह—

भागक्षीनो जातो, न च वाच्यं-संहरणं तावत् प्रदेशानां संभवति, ततः प्रयत्नविशेषतः प्रदेशमात्रोऽपि कस्मान्नाविष्ठते हित १, तथाविधसामर्थ्याभावात्, योगनिरोधकालेऽद्यापि सक्म्मैकात् तथा जीवस्वाभाव्याच्च, उक् च-"संहारसंभवा-अो प्रसमित्ति कि न संठाइ १। सामत्थाभावातो सकम्मयातो सभावातो ॥ १॥" ततः सिद्धोऽपि तदवस्य एव भवति, सिद्धस्य सतः प्रदेशसंहारसम्भवः, प्रयत्नाभावाद्, अप्रयत्नस्य गतिरेव कथमिति चेत्, उच्यते, समाहितमेतदसङ्गत्वादिहेत्-भिरिति, एकं च-"सिद्धोवि देहरहितो सपयत्ताभावतो न संहरइ। अपयत्तरस किह गई? नणु भणियमसंगयादीहि॥१॥" आह च-"देहतिभागो सुसिरं तप्तूरणतो तिभागहीणो उ। सो जोगनिरोहे चिय जाओ सिद्धोऽवि तद्वत्थो ॥ १॥" न च |स्थतपुरश्वार नित्तीसा घणुत्तिभागो य होइ वोद्धवो । एसा खल्ठ सिद्धाणं उक्षोसोगाहणा भणिआ ॥९७१॥ |त्रीक्ष सचा तित्तीसा घणुत्तिभागो य होइ वोद्धवो । एसा खल्ठ सिद्धाणं उक्षोसोगाहणा भणिआ ॥९७१॥ |त्रीणि घनुषां शतानि त्रयस्त्रियानि-त्रयस्त्रियाद्धिकानि घनुस्त्रिभागश्च वोद्धन्यः, एपा-एतावत्प्रमाणा खल्ठ सिद्धानामुत्कु-चेव कुलगरेहिं सम'सिति वचनात्, ततो मरदेच्या आपि शरीरप्रमाणं पञ्चधनुःशतानि पञ्चविश्वत्यधिकानीति, तस्य त्रि-ष्टावगाहना भणिता तीर्थकरगणधरे:, ननु भगवती मरुदेन्यपि सिद्धा, सा च नाभिकुछकरपत्नी, नाभेश्व शरीरप्रमाण भागे पतिते सिद्धावस्थायाः साद्धीनि त्रीणि धनुःशतानि अवगाहना प्रामोति, कथमुक्प्पमाणा सिद्धानामुत्कृष्टाऽवगाहनेति १, नैप् दोषः, नाभिकुलकरमानाद्धि यमाणतोऽसौ किञ्चिच्यूना, तथा सम्प्रदायात्, ततः सारुपि पञ्चयनुःशतप्रमाणैनेत्यदोषः, पञ्चधनुःशतानि पञ्चविश्वत्यधिकानि, याचच शरीरप्रमाणं कुलकराणां ताबदेव तत्प्लीनामपि 'संघयणं संठाणं उचनं सास्प्रतमुत्कृष्टादिभेदमवगाहनामानमभिधित्मुराह

गाहना भणिता, एषा च द्विहत्तप्रमाणानां कुम्मीपुत्रादीनामवसातन्या, अन्ये ब्रुवते–सप्ठहत्तानामेव यन्त्रपीलनादिना संव-तितगात्राणां सतां सिद्धानामवगन्तन्या ॥ मनु आगमे सिद्धिन्यपदे सप्ठहत्तोच्छितानामभिहिता, ततः कथं उच्यते– हस्तिस्कन्धाधिरूढा सती सिद्धा, हस्तिस्कन्धाधिरूढा चे सङ्काचिताङ्गीति यथोकावगाहनाया अविरोधः, उक्तं च-'किह मरुदेवीमाणं ? नाभीतो जेण किंचिट्टणा सा । सा किर पंचसयच्चिय अहवा संकोयतो सिद्धा ॥ १ ॥" अधुना द्विहत्तप्रमाणानां क्रम्मोपुत्रादीनां ?, उच्यते, सा जघन्यपदे सिद्धित्तीर्यंकरानधिकृत्योक्ता, शेषाणां तु केवलिनां सिद्धिद्धिहत्त-प्रमाणानामप्यविरुद्धत्यदोषः, उक्तं च-"सन्तुस्सिएस् सिद्धा जहन्नतो किहमिहं बिहत्थेस् ?। सा किर तित्थ्यरेसुं सेसाणमियं तु यश 'कुलगरेहिं सम' मित्यतिदेशः सौऽपि कियता न्यूनाधिक्येऽपि अतिदेशानामागमे दर्शनादनाधकः, अथवा भगवती चत्वारो रत्नयो-हस्ताः रत्नित्रिभागोना-हस्तत्रिभागोना बोद्धव्याः, एषा-एतावत्प्रमाणा खङ्क सिद्धानामवगाह्ना भाणेता, एका रातिः अष्टावेव चाङ्कलानि साधिका, अष्टिभिरङ्कलैरधिका इत्यर्थः, एषा-एतावत्प्रमाणा खेळु सिद्धानां जघन्याव-नतु जघन्याजघन्यत्विषेधपरं सूत्रमिदं, नत्येतावदेव मध्यमावमाहनामानं, हस्तद्वयादुःचै पञ्चधनुःशतेभ्योऽबीक् सर्वत्रापि ं चतारि अ रचणीओ रचणि तिभाग्रणिया अ बोद्धवा। एसा खल्ड सिद्धाणं मिस्झिमओगाहणा भणिया ॥९७२॥ एगा य होइ रचणी अट्टेंच य अंगुलाई साहीआ। एसा खत्त सिद्धाणं जहन्नओगाहणा भणिआ॥ ९७३॥ मध्यमावगाहनाभावात् ॥ सम्प्रांते जघन्यावगाहनाप्रांतेपादनाथमाह—

तिषामभावतः, उक्तं च-'सिसिरपडिपूरणातो पुवागारं तहाणवत्थातो । संठाणमणित्यंत्यं जं भणियं अणिययागारं ॥ १ ॥ 🎢 यदिदं सूत्रे जघन्यमानमुक्तम्-सप्त हस्ताः उत्कृष्टं पञ्च धनुःशतानि तद् बाहुल्यमधिकृत्योक्तम्, अन्यथा अङुलपृथक्तेवेजघन्य-सिद्धाणं ॥ १ ॥ ते पुण होज्ञ विहत्था कुम्मीपुत्तादयो जहन्नेणं । अन्ने संवष्टियसत्तहत्थितिद्धस्स हीणित्त ॥ २ ॥" अथवा पदे धनुःपृथक्तवैरुत्कृष्टपदे यथाक्रमं हीनमभ्यधिकं या तद् वेदितन्यम्, तेन कूर्मापुत्रमरुदेन्यादिभिने कश्चिद्धिरोधः, न ख़ आश्रयोदिक किंचित सामान्यश्चते सर्वमुक्तमित, अथ च अनिबद्धमिप तदस्तीति श्रद्धीयते, पञ्चशतादेशघननवत्, तथेद्मपि सिद्धिं गच्छतो द्विहस्तमानं सपादपञ्चधनुःशतमानं (च) अद्धीयतामिति, उक्तं च-''बाहछतो य सुत्तंमि सत्त पंच य जहन्नमुक्कोसं। इहरा हीणन्महियं होत्नंगुरुधपुरुहेतेहिं॥ १॥ अच्छेरयादि किंचिवि सामन्नसुए न देसियं सबं। होज नित्यं ये वेदितत्यम्, इत्यंप्रकारमापन्नमित्यं इत्यं तिष्ठतीति इत्यंस्यं न इत्यंस्यमनित्यंस्यं, न केनचिद्पि लैकिकेन प्रकारेण नतः अनियताकारसंस्थानम्, अनियताकारत्वादेव च तदनित्थंस्थमुच्यते, नतु सर्वथा तदभावतः, सिद्धादिगुणेष्वपि यः अवगाहनया सिद्धा भवत्रिभागेन-भवगतश्रीरत्रिभागेन परिद्वीना भवन्ति, ततस्तेषां जरामरणविष्रमुकानां संस्थानम-स्थितमितिभावः। इयमत्र भावना-योगनिरोधकाले देहत्रिभागस्य ग्रुषिरस्य प्रदेशैरापूरणात् पूर्वसंस्थानान्यथान्यवस्था-सिद्धानां 'से न दीहे, न रहस्से' इत्यादिवचनेन दीर्घहस्वादीनां प्रतिषेधः सोऽत्यनित्यंस्थासत्वादवसेयो, न पुनः सर्वथा ओगाहणाय सिद्धा भवत्तिभागेण होति परिहीणा। संठाणमणित्यंत्यं जरामरणविष्पमुक्काणं॥ ९७४॥ व अनिबद्धं चिय पंचसयादेसवयणं व ॥ २ ॥" सांप्रतमुक्तानुवादेनैव संस्थानछक्षणं सिद्धानामभियातुकाम आह—

फुसइ अणंते सिद्धे सबपएसे हिं सबतो सिद्धो। तेऽवि असंखेळागुणा देसपएसे हिं जे गुट्टा ॥ ९७६॥ स्पृशत्यनन्तान् सिद्धान् सर्वप्रदेशैरात्मसंबन्धिभः 'नियमसो'ति नियमतो–नियमेन सिद्धः, तथा तेऽच्यसंख्येयगुणा वर्तन्ते ये देशप्रदेशैः स्पृष्टाः, ते केभ्योऽसंख्येयगुणा इति चेत्, उच्यते, सर्वप्रदेशस्पृष्टेभ्यः, कथमिति चेत्, उच्यते, इह एकस्प्, सिद्धस्य यदवगाहनाक्षेत्रं तत्रैकस्मिन्नपि परिष्णे क्षेत्रे अवगाहास्तेऽनंताः, ये च मूळक्षेत्रादेशमृद्धाऽवगा-नन्ताः, एवं च सति प्रदेशपरिवृद्धिहानिभ्यां ये समवगाहास्ते परिपूर्णक्षेत्रावगाहेभ्योऽसंख्येयगुणा भवन्ति, असंख्येयप्रदे-| यादिवत्, 'पुड़ा सबे य लोगंते' इति स्पृष्टा-लग्नाः सबे लोकान्ते, पाठान्तरं वा 'पुड़ो सबेहिं लोगंती' स्पृष्टः सबैलोकान्तः एकैक प्रदेशें परित्यज्य येऽवगाहास्तेऽपि प्रत्येकमनक्ताः, एवं द्वित्रिचतुष्पञ्चप्रदेशादिहान्या ये अवगाहास्तेऽपि प्रत्येकम-एतोधिय पडिसेहो सिद्धाइगुणेसु दीह्याईणं। जमणित्यंत्यं पुवागारावेक्खाए नाभावो ॥ २॥" आह-किमेते सिद्धा हास्तेऽपि । प्रत्येकमनन्ताः, एवं द्वित्रिचतुष्पञ्चादिप्रदेशबृद्ध्या ये अवगाहास्तेऽपि प्रत्येकमनन्ताः, तथा तस्य मूलक्षेत्रस्य यत्रैव चशब्दस्विवकारार्थत्वाद् देशे एकः सिद्धो-निर्वृतः तत्रानंता भवक्षयविमुक्ताः-भवक्षयेण विमुक्ता भवक्षयविमुक्ताः, जत्य य एगो सिद्धो तत्य अणंता भवक्षयविमुक्षा। अन्नोन्नसमोगादा पुड़ा सबे य लोगंते॥ ९७५॥ अनेन स्वेच्छया भवावतरणशांकिमसिस्बच्यवच्छेदमाह, अन्योऽन्यसमवगादाः तथाविधाचिन्त्यपरिणामवच्वात् धम्मा। देशभेदेन स्थिता उत नेति, उच्यते, नेति जूमः, कुत इति चेत्, उच्यते, यसात्— 'लोकाये च प्रतिष्ठिता' इति वचनात्। तथा-

 शारमकैकसिद्धावगाहक्षेत्र प्रतिप्रदेशपरिवृद्धिहानिभ्यां प्रतिप्रदेशमनन्तानां सिद्धानामवगाहनात् ॥ स्थापना चेयम् । उक्ते च-"एकक्छेत्तेऽणंता प्रस्परिवृह्हाणिए तत्तो । होति असंखेळागुणाऽसंखप्रसो जमवगाहो ॥ १ ॥" सांप्रतं सि-असरीरा जीवघणा उवउत्ता दंसणे य णाणे य। सागारमणागारं लक्खणमेयं तु सिद्धाणं॥ १७७॥ अविद्यमानग्रीराः अग्रीराः, औदारिकादिपञ्चविधग्ररीररहिता इत्यर्थः, जीवाश्च ते घनाश्च ग्रुषिरापूरणात् जीवघनाः, उपयुक्ता दर्शने च-केवलदर्शने ज्ञाने च-केवलदर्शने । इह सामान्यसिद्धलक्षणमेतदितिज्ञापनार्थं सामान्यालंबनदर्शनामि-धानमादाबुक्तम्, तथा च सामान्यविषयं दर्शनं विशेषविषयं ज्ञानं, तत् साकारानाकारं-सामान्यविशेषरूपं लक्षणं-त्रदन्य-च्यावृत् स्वस्वरूपम् एतद्-अन्नत्रोकम्, तुशन्दो निरुषमसुखसंचयार्थः, सिद्धानां-निष्ठितार्थानामिति ॥ संप्रति केवल-कमवातिनः पर्यायाः, तथा पश्यन्ति सर्वतः खळु, खळुशब्दस्याबधारणार्थत्वात् सर्वत एव, केवलदृष्टिभिरनन्ताभिः-केंचलज्ञानेनोपयुक्ताः, न त्वन्तःकरणेन, तदभावात्, केवलज्ञानोपयुक्ताः जानन्ति-अवगच्छन्ति-सर्वभावगुणभावान् सर्वपदार्यगुणपयोयात्, प्रथमो भावशब्दः पदार्थन्वतः, द्वितीयः पर्यायन्वतः, गुणपर्यायभेदस्त्वयं सहबातिनो गुणाः, केवलद्शीनरमन्तैः, अनन्तत्वात् सिद्धानाम्, इहादौ ज्ञानुग्रहणं प्रथमतया तदुपयोगस्याः सिध्यन्तीति ज्ञापनार्थम् । केवलनाणुवउत्ता जाणंती सबभावगुणभावे। पासंति सबतो खळ केवलदिहीहिं णंताहिं॥ ९७८॥ ज्ञानद्शनयोरशेषविषयतामुपद्शयति— ्री द्धानेच लक्षणतः प्रतिपादयति—

नैवासि मानुषाणां-चक्रवत्यितिनामपि तत् सौरूयं, न चैव देवानामनुत्तरसुरपर्यन्तानामपि, यत् सिद्धानां सौरूयं अ-सर्वकालसमयैगुणितं, ततः पुनरप्यनंतगुणम्, किमुकं भवति ?-सर्वोद्धासमयगुणितं सत् यावत्प्रमाणं भवति तावत्प्रमाणं किलासत्कर्पनया एकैकसिन्नाकाश्रप्रदेशे स्थाप्यते, इत्येवं सकल्लोकाकाशानन्तपदेशपूरणलक्षणेनानन्तगुणकारेण गुणि-ज्ञाने दर्शने च 'एत्तो' ति अनयोः एकतरसिन् उपयुक्ताः, 'कि' मिति १, यतः सर्वस्य केवलिनः सतो युगपद्-एक-सिन् काले ही न सा उपयोगी, तत्स्वाभाज्यात्, क्षायोपश्रमिकसंवेदने तथादर्शनात्, अत्र बहु वक्तव्यं तच नंदाध्यय-आह-किमेते युगपज्जानित पश्यन्ति च आहोस्विद्युगपदिति, उच्यते, अयुगपत्, कथमेतद्वसीयते इति चेत्, यत आह— ब्याबाधमुपगतानां–विविधा आबाधा ब्याबाधा न ब्याबाधा अच्याबाधा तां उप-सामीप्येन गतानां-प्राप्तानां ॥ यथा सुरगणसुखं समस्तं-समस्तदेवसंघातसुखं समसं-संपूर्णं, अतीतानागतवर्तमानकालोऋवमित्यर्थः, पुनः 'सर्वाद्धापिंडितं' नाणंमि दंसणंमि य एतो एगयरयंमि उवउत्ता । सबस्स नेवलिस्सा जुगवं दो निध्य उवओगा ॥ ९७९ ॥ नवि अत्थि माणुसाणं तं सोक्खं नविय सबदेवाणं। जं सिद्धाणं सोक्खं अवावाहं उवगयाणं॥ ९८०॥ सुरगणसुहं समतं सबद्धापिंडियं अणंतगुणं। नय पावइ मुत्तिसुहं णंताहिषि वग्गवग्गूहिं॥ ९८१॥ नटीकातोऽवसेयमिति॥ सांग्रतं निरुपममुखभाजस्ते इत्युपदशेयन्नाह— नासि तथा भज्योपदश्यति—

यथा नाम कश्चित् म्लेच्छो नगरगुणान् सद्दृहनिवासादीन् बहुविधान्-अनेकप्रकारान् विज्ञानन् अरण्यगतः सन् अन्यम्ले-सिद्धसम्बन्धी सुखानां राशिः, सुखसंघात इत्यर्थः, सर्वाद्धापिण्डितः-सर्वकालसमयगुणितः सवागासे न माइज्जती-तमिति, एवंप्रमाणस्य सतः युनर्वन्गों विधीयते, तस्यापि वर्गितस्य भूयो वर्गः, एवमनन्तैवंभवगैवंगितं तथापि तथाप्रकर्षगत-च्छेभ्यो न शक्नोति परिकथितुम्, कुतो निमित्तादित्यत आह-उपमायां तत्रासत्यां, तद्विषये उपमाया अभावादिति भावः। एप गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकादवसेयः, तचेदम्-एगो महारण्णवासी मिच्छो रण्णे चिठ्ठइ, इतो य-एगो राया आसेण अवहरितो तं अडविं पनेसितो, तेण दिड्डो, सक्कारेऊण जणवयं नीतो, रण्णावि सो नगरमाणितो, पच्छा त्यादि, अन्यथा नियतदेशावस्थितिसीयां कथमिति सूरयोऽभिद्धतीति ॥ तथा चैतत्संबाद्यार्षवेदेऽप्युक्तमित्यलं ब्यासेनेति॥ जह नाम कोइ मिच्छो नगरगुणे बहु वियाणंतो । न चएइ परिकहें उबमाइ ताई असंतीए ॥ ९८३ ॥ सिद्धरस सुहो रासी सबद्धापिंडितो जह हवेजा। सोऽणंतवग्गभइतो सबागासे न माइजा ॥ ९८२॥ मिष मुक्तिसुखं-सिद्धिसुखं न प्राप्नोति॥ तथा चैतद्भिहितार्थानुवाद्याह— सांप्रतमेवंरूपस्यापि सत्रोऽप्यस्य निरुपमतां प्रतिपाद्यति—

डनगारितिगादमुवचरितो, जहा राया तहा चिद्रइ, धवलधराइमीमेणं विभासा, काले रणणं सरिडमादत्तो, रणणा विसज्जितो, ततो रिणगा पुच्छेति-केरिसं नगरंति ?, सो वियाणंतीवि तत्योवमाभावा न सक्कड़ नगरगुणे परिकहेडं।

्र एप दृष्टान्तः, अयमथापनयः—

युक्त हारिणा । श्टाघ्यसारकथावद्धगीतेन स्तिमितः सदा ॥ १ ॥ कुट्टिमादिविचित्राणि, दृष्टा रूपाण्यनुत्सुकः । लॉचनान-निःस्पृद्धः ॥ ३ ॥ नानारससमायुक्, भुक्तवाऽन्नमिह मात्रया । पीत्वोदकं च त्रप्तात्मा, स्वादयन् स्वादिमं ग्रुभम् ॥ ४ ॥ अन्यथा बाघातरसभवतः सुलाभावः स्यात्, सर्ववाधाविगमेन चात्र प्रयोजनम्, उक् च-"वेणुवीणामृदङ्गादिनाद-यथेत्युदाहरणोपन्यासार्थः, सर्वकामगुणितं-सकलसौन्दर्यसंस्कृतं, भोजनं भुज्यते इति भोजनं 'कृद्बहुल' मिति बच-नात् कम्मेण्यनद्, कश्चित् पुरुषो भुक्तवा तृद्शुद्विमुक्तः सन् यथा आसीनः अमृततृप्तः, आवाघारहितत्वात् । इह रसनेन्द्रियमधिकृत्येष्टविषयप्राप्त्या औत्मुक्यविनिवृत्तेः सुखप्रदर्शनं सक्लेन्द्रियार्थावाश्या शेषौत्सुक्यनिवृत्त्युपलक्षणार्थः, न्ददायीनि, लीलावन्ति स्वकानि हि ॥ २॥ अम्बरागुरुकपूर्धपूर्गन्थानितसातः । पटवासादिगन्धांश्र, व्यक्तमाघाय महतूलीसमाक्रान्तिदिन्यपर्यंकसंस्थितः । सहसाऽम्मोद्संशब्दश्चतेमैयघनं भृशम् ॥ ५ ॥ इष्टभायोपरिष्वक्तद्तातेऽथवा इय सिद्धाणं सोक्खं अणोवमं नित्य तस्स ओवम्मं । किंचिविसेसेणेतो सारिक्खमिणं सुणह बोच्छं ॥ ९८४॥ इति-एवमुकेन प्रकारेण सिद्धानां सौष्यमनुषमं वर्तते, किमित्यत आह-यतो नास्ति तस्य औषम्यं-उपमीयमानता, उपमानासंभवात्, तथापि चात्मनः प्रतिपत्तये किंचिद्विशेषेण 'एतो' ति आर्षत्वाद् अस्याः सादृश्यमिदं-वश्यमाणलक्षणं जह सबकामगुणियं युरिसो भोत्तृण भोयणं कोई। तणहाछुहाविमुक्षो अच्छेळा जहा अमियतत्तो ॥ ९८५॥ श्युताहं वस्ये इति ॥ प्रतिज्ञातमेव निर्वाहयति—

सिद्धति अबुद्धति य पारगयति य परंपरगयति य। उम्मुक्षकम्मकवया अजरा अमरा असंगा य ॥ ९८७॥ सिद्धा इति कृतकृत्यत्वात्, बुद्धा इति केवलज्ञानद्शीनाभ्यां विश्वावगमात्, पारगता इति भवाणीवपारगमनात्, क्वचाः सकलकम्मीवियुक्तवात्, तथा अजरा वयसोऽभावात्, अमरा आयुपोऽभावात्, असङ्गाश्च सकलक्वेशाभावात् ॥ की प्राप्ता इत्युक्ते सुखिन इत्यनर्थकं, नैष दोषः, अस्य दुःखाभावमात्रमुक्तिसुखनिरासेन वास्तवसुखप्रतिपादनार्थत्वात्, तथा अधि अशेषदोषश्चतः शाश्वतमन्यावार्धं सुखं प्राप्ताः सन्तः सुखिनस्तिष्ठन्ति, न तु दुःखाभावमात्रान्विता एवेति ॥ सांप्रतं त्र नरः । सर्वेन्द्रियार्थसंप्राप्त्या, सर्वाचायानिवृत्तिजम् ॥ ६ ॥ यद्वेदयति संहुर्धं, प्रशान्तेनान्तरात्मना । मुक्तात्मनत्त-इति-एवमुकेन प्रकारेण सर्वकालतृप्ताः, स्वस्वभावावाध्यतत्वात् , अतुलं निवाणमुपगताः सिद्धाः, सर्वदा सक्लैत्सुक्य-हात-रुपमुक्तान न्यार्थतं-सर्वकालभावि, अन्यावाधं-न्यावाधपरिवर्जितं सुखं प्राप्ताः सुखिनसिष्ठन्ति । अथ सुखं हिन्तेः, यतश्चेवमतः शाश्वतं-सर्वकालभावि, अन्य दःखाभावमात्रमस्किमखनिरामेन वास्तवमखप्रतिपादनार्थत्वात । तथा ्री परंपरागता इति पुण्यवीजसम्यक्त्वज्ञानचरणकमतत्प्रांतेपन्युपायमुक्तत्वात् परम्पर्या गताः परम्परागताः उन्मुक्कर्म-नििछन्निसन्बदुक्ता जाइजरामरणवंघणविमुक्ता। अन्वावाहं सोक्तं अणुहवयंती स्पया कालं॥ ९८८॥ इय सबकालिता अडलं निवाणमुचगया सिद्धा।सासयमवाबाहं चिइंति सुही सुहं पत्ता ॥९८६॥ 🖇 वस्तुतः सिद्धपयोयशब्दान् प्रतिपादयति— साम्प्रतमुपसहरति—

गाथाचतुष्टयमापि अहेन्नमस्कारबद्वेदितव्यम् ॥ उत्तः सिद्धनमस्काराधिकारः, साम्प्रतमाचायेनमस्काराबसरः, अथ आचार्थे इति कः शब्दार्थः १, उच्यते, 'चर गतिभक्षणयोः' आङ्पुर्वः, आचर्यते कार्याधिभिः सेब्यते इति आचार्यः, मेदं प्रायः सर्वत्र तुल्यविचारत्वात् अनादत्य ज्ञायीरभन्यश्रीरन्यतिरिकं द्रव्याचार्यमभिधातुकाम आह-'दन्यंमि' निस्तीणेम्-अतिकान्तं सर्वम्-अशेषं दुःखं यैसे निस्तीर्णसर्वदुःखाः, जातिः-जन्म जरा-वयोहानिः मरणं-प्राणत्यागः बन्धनं संसारबन्धहेतुरष्टप्रकारं कम्मे तैविमुकाः, अञ्यावाधं-ज्याबाघारहितं सौत्धं सदाकालमनुभवन्ति ॥ उकाः सिद्धाः, नामाचायेः स्थापनाचार्यः हन्याचार्यः भावाचार्यंश्व, तत्र नामस्थापनाचार्यां सुगमी, हत्याचार्यं आगमनोआंगमादि-हत्यादि, द्रब्ये-द्रब्याचार्ये विचार्यमाणेऽनेकभेदाः, तद्य्या-एकभविको बद्धायुरभिमुखनामगोत्रश्च, तत्र एकेन भवेन भावी सिद्धाण नमोक्कारों धन्नाण भवक्खयं करेताण। हिययं अणुम्मुयंतो विसोत्तियावारओ होह ॥ ९९०॥ सिद्धाण नमोक्कारो एवं खद्ध बन्नितो महत्योत्ति। जो मरणंसि उवग्गे अभिक्खणं कीरए बहुसो॥ ९९१॥ सिद्धाण नमोक्कारो, सब्पावप्पणासणो। मंगत्नाणं च सन्वेसिं, वीयं हवइ मंगत्नं॥ ९९२॥ सिद्धाण नमकारो जीवं मोएइ भवसहस्सातो। भावेण कीरमाणी होइ पुणी बोहिलाभाए॥ ९८९॥ नामंठवणाद्विए भावमि चडिब्रो ड आय्रियो। दुन्वंमि एगभवियाइ होइए सिप्पसुत्थाइ॥ ९९३॥ "ऋवर्णन्यञ्जनान्ताद् व्यणि"ति ध्यण्, अयं च नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, तथा चाह— | सम्प्रांत तन्नमस्कारवक्तवामाह--

पञ्चविधं-पञ्चप्रकारं ज्ञानदर्शनचारित्रतपोवीर्थभेदात्, आचारं-आङ् मर्थादायां चरणं चारः मर्थादया-कालनियमादि-🚀 न्यत एनमापे द्रज्याचार्य ज्याचक्षते, यथा-शिल्पशास्त्रादिपरिज्ञाता, यथा शिल्पशास्त्रादिपरिज्ञाननिमित्तमाचार्यमाणो क्षायायेः स एकभविकः, आचार्यभवयोग्यनिबद्धायुर्वेद्धायुष्कः, आचार्यभवानुगते यस्य नामगोत्रे उद्याभिमुखे सोऽभि-क्षी ग्यानि द्रन्याणि, उत्तरमुणानिर्मितस्तु तान्येव तदाकारपरिणतानीति, अथवा द्रन्यभूतोऽप्रधान आचार्यो द्रन्याचार्यः, द्रन्य-निसित्तं वा य आचारवान् स द्रव्याचार्यः, भावाचायाँ द्विधा-लैकिको लोकोत्तरश्च, तत्र लीकिकः शिल्पशास्त्रादिः, एत-आचारो-ज्ञानांदेः पञ्चप्रकारः तस्याचरणात् प्रभाषणात् वाशब्दाद् दर्शनाद्वा हेतोभुभुश्वभिराचर्यन्ते-सेब्यन्ते ते मुखनामगोत्रः, तथाविधो द्रच्याचार्यः मूळगुणनिर्मित उत्तरगुणनिर्मितश्च, तत्र मूळगुणनिर्मित आचार्यशरिरनिर्वत्तेनयो-चैवमुच्यते तत्परिज्ञानात् तदमेदोपचारेण, अन्यथा शिल्पादियाहको गृह्यते, अन्ये तु लैकिकलोकोत्तरमेदमकृत्वा सामा-आयारी नाणाई तस्सायरणा पभासणातो वा। जे ते भावायरिया भावायारीवडत्ता य ॥ ९९५॥ पंचित्रहं आयारं आयरमाणा तहा प्नासंता। आयारं दंसंता आयरिया तेण बुचंति॥ ९९४॥ क्षी द्रन्याचार्थ इति ॥ अधुना लोकोत्तरान् भावाचार्यान् प्रतिपादयति— 🎖 अाचायांस्तेन कारणेनोच्यन्ते ॥ अमुमेवार्थं स्पष्टयन्नाह—

भावाचायो उच्यन्ते, एतचाचरणादि अनुयोगेऽपि सम्भवति यतस्तत आह-भावाचारोपयुक्ताश्च भावार्थमाचारो भावा-तत्परिज्ञानात् तदभदोषचरेण, अन्यथा शिल्गादिशास्त्रात्यापत्ता गृहान्ते, जोकोत्तम निह्नाः, ने हि अभिनियेशन्तेर्गणक-सुगमी, इच्चोपाध्यायो ज्ञारीरभव्यज्ञारीरच्यतिरिक्तो द्विया-जीमिको लोकोनम्भ, तत्र लीमिकः जिल्लाहिः, तथ्यमुज्यते गाथाचतुष्टयमापि अहेन्नमस्कारवद्वसेयम्, विशेपस्तु सुगम एवेति ॥ उत्त आचार्यनमस्काराधिकारः, साम्प्रतस्रुपा-नामोपाच्यावः स्थापनोपाध्यायो द्रव्योपाध्यायो भागोपाष्यायशेत्येयं चतुर्थिय उपाध्यायः, तत्र नामस्थापनोपाध्यायो आयरियनमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्सातो । भावेण कीरमाणो होइ पुणो बोहिळाभाय ॥ ९९६ ॥ आयरियनमोक्कारो घन्नाण भवक्खयं करेंताण । हिययं अणुम्मुयंतो, विसोत्तियावारतो होइ ॥ ९९७ ॥ आयरियनमोक्कारो एवं खळु बन्नितो महत्योति । जो मरणंमि उवग्गे अभिक्खणं कीरए यहुसो ॥ ९९८ ॥ मिषे पदार्यमन्यया प्ररूपयंतो मिध्याहष्ट्य एतेति द्रव्योगाभ्यायाः, इभे-मर्यमाणन्यस्याः प्राभागोगभ्यायाः॥ सानेनात्र— नासंठचणाद्विए भावंति चड्डिवहो डवङ्गातो । दन्ये होड्यसिष्पाइ निण्ह्गा वा इमे भाये ॥ १००० ॥ आयरियनमोक्कारो, सबपाबप्पणासणो। मंगलाणं च सबेसि, तह्यं हवह मंगलं॥ ००० ॥ ९/| साधवः स्त्रमस्मादित्युपाच्यायः, स च नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, तथा चाह्— | नारतत्रुपयुकाश्च ॥

पक्कविधं-पक्कप्रकारं ज्ञानदर्शन चारित्रतपोवीर्थभेदात्, आचारं-आङ् मर्यादायां चरणं चारः मर्यादया-कालनियमादि-लक्षणया चार आचारः, उक् च-''काले विणए बहुमाणे उवहाणे"त्यादि, आचरन्तः सन्तोऽनुष्ठानरूपेण, तथ्रा प्रभा-षमाणा अर्थान्वाख्यानेन, तथा प्रत्युपेक्षणादिक्रियाद्वारेणाचारं दर्शयंतः सन्तो मुमुश्चाभराचर्यन्ते–सेव्यन्ते येन कारणेन री य आचार्यः स एकभविकः, आचार्यभवयोग्यनिबद्धायुर्वेद्धायुष्कः, आचार्यभवानुगते यस्य नामगोत्रे उद्याभिमुखे सोडभि-मुखनामगोत्रः, तथाविधो द्रज्याचार्यः मूळगुणनिर्मित उत्तरगुणनिर्मितश्च, तत्र मूळगुणनिर्मित आचार्यशरीरनिर्वत्तेनयो-न्यानि द्रच्याणि, उत्तरगुणनिर्मितस्तु तान्येव तदाकारपरिणतानीति, अथवा द्रव्यभूतोऽप्रधान आचार्यो द्रव्याचायेः, द्रव्य-नेमितं या य आचारवान् स द्रव्याचार्यः, भावाचार्यो द्विधा-छौकिको छोकोत्तरश्च, तत्र छौकिकः शिल्पशास्त्रादिः, एत-चैवमुच्यते तत्परिज्ञानात् तदभेदोपचारेण, अन्यथा शिल्पादिग्राहको गृह्यते, अन्ये तु लैकिकलोकोत्तरभेदमकृत्वा सामा-न्यत एनमपि द्रव्याचार्य व्याचक्षते, यथा-शिल्पशास्त्रादिपरिज्ञाता, यथा शिल्पशास्त्रादिपरिज्ञाननिभित्तमाचार्यमाणो आयारो नाणाई तस्सायरणा पभासणातो वा । जे ते भावायरिया भावायारोवङता य ॥ ९९५ ॥ आचारो–ज्ञानादिः पञ्चप्रकारः तस्यावरणात् प्रभाषणात् वाशब्दाद् दर्शनाद्वा हेतोभुमुश्चिभिरावर्यन्ते—सेब्यन्ते ते पंचविहं आयारं आयरमाणा तहा प्गासंता। आयारं दंसंता आयरिया तेण बुचति ॥ ९९४॥ द्रज्याचार्थ इति ॥ अधुना लोकोत्तरान् भावाचायांन् प्रतिपादयति---आचार्यास्तेन कारणेनोच्यन्ते॥ अमुमेवार्थं स्पष्टयन्नाह—

मावाचार्यो उच्यन्ते, एतचाचरणादि अनुयोगेऽपि सम्भवति यतस्तत आह-भावाचारोपयुक्ताश्च भावार्थमाचारो भावा-गाथाचतुष्टयमपि अहंत्रमस्कारबदवसेयम्, विशेषस्तु सुगम एवेति ॥ उक्त आचार्यनमस्काराधिकारः, साम्प्रतसुपा-ध्यायनमस्कारावसरः, उपाध्याय इति कः शब्दार्थः १, उच्यते, 'इङ् अध्ययने' उपपूर्वः, उपेत्य–समीपमागत्य अधीयते तत्परिज्ञानात् तदभदोपचारेण, अन्यथा शिल्पादिशास्त्राध्यापका गृह्यन्ते, लोकोत्तरा निह्नवाः, ते हि असिनिवेशदोषेणैक-सुगमों, द्रव्योपाध्यायो ज्ञारीरभव्यग्नरीरच्यतिरिको द्विधा-लैक्किो लोकोत्तरश्च, तत्र लैक्किः शिल्पादिः, तच्चेवमुच्यते मपि पदार्थमन्यथा प्ररूपयंतो मिथ्यादृष्ट्य एवेति द्रन्योपाध्यायाः, इमे-वक्ष्यमाणस्वरूपाः पुनभावीपाध्यायाः॥ तानवाह— नामोपाध्यायः स्थापनोपाध्यायो द्रब्योपाध्यायो भावोपाध्यायश्वेत्येवं चतुर्विध उपाध्यायः, तत्र नामस्थापनोपाध्याये आयरियनमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्सातो। भावेण कीरमाणो होइ पुणो बोहिलाभाय ॥ ९९६॥ आयरियनमोक्कारो घन्नाण भवक्लयं करेंताण। हिययं अणुम्मुयंतो, विसोत्तियावारतो होइ ॥ ९९७॥ आयरियनमोक्कारो एवं खळ वन्नितो महत्योत्ति। जो मरणंमि उवग्गे अभिक्लणं कीरए बहुसो॥ ९९८॥ नासंठवणाद्विए भावंति चउिवहो उबज्झातो। दब्बे लोइयसिष्पाइ निणहगा वा इमे भावे॥ १०००॥ आयरियनमोक्कारो, सबपाबष्पणासणो। मंगलाणं च सबेसिं, तह्यं हवह मंगलं॥ ९९९॥ साधवः सूत्रमस्मादित्युपाच्यायः, स च नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, तथा चाह— चारसाट्पयुक्ताथ ।

द्वादशाङ्गः-आचारादिः, द्वादशाङ्गसऋावात्, जिनाख्यातः-अहंत्प्रणीतः अध्यायो, वाचनादिनिबन्धनत्वादिह सूत्र-मेव गृह्यते, कथितो बुधैः-गणधरादिभिः, य इति गम्यते, तं स्वाध्यायमुपदिशन्ति वाचनारूपेण यस्मात्कारणाने नो<sup>ट्</sup>यन्ते उत्ति उवयोगकरणे वत्ति य पावपरिवज्जणे होइ। झत्ति य झाणस्स कए उत्ति य ओसक्कणा कम्मे ॥ १००३॥ उ इत्येतद्शरं उपयोगकरणे वर्तते, व इति पापस्य परिवजने भवति, झ इति ध्यानस्य कृते-करणे निर्दित्यते, उ इति बारसंगो जिणक्षातो अज्झातो देसितो (कहितो हा०) बुहेहिं। तं उबइसंति जम्हा उबझाया तेण बुचंति १००१ डित उचयोगकरणे झिति य झाणस्स होइ निहेसे। एएण होइ उज्झा एसो अन्नोऽवि पज्ञातो ॥ १००२॥ उ इत्येतदक्षरं उपयोगकरणे वतिते, झ इति चेदं ध्यानस्य निहेंशे भवति, ततः प्राक्रतशैल्या एतेन कारणेन भवति अवष्वष्कणा कम्मणीत्येतस्मिन्नथे, एषोऽत्र समुदायार्थः-उपयोगपूर्वकं पापपरिवर्जनतो ध्यानारोहणेन कर्मापनयन्ती-उबज्झायनमोक्कारो एवं खळ वशिओ महत्थोति। जो मरणंमि उबग्गे अभिक्खणं कीरए बहुसो ॥ १००६॥ उचज्झायनमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्सातो । भावेण कीरमाणो होइ पुणो बोहिलाभाए ॥ १००४॥ उवज्झायनमोक्कारो घन्नाण भवक्खयं करंताणं । हिययं अणुम्मुयंतो विसोत्तियावारओ होइ ॥ १००५॥ डपाध्यायाः, डपेत्याघीयते यस्मादित्यन्वर्थोपपत्तेः ॥ साम्प्रतमागमशैल्या अक्षरार्थमधिकृत्योपाध्यायशब्दार्थमाह— त्युपाध्याया इति । अक्षरार्थाभावे हि पदार्थाभावः, पदस्य तत्तममुदायरूपत्वादित्यक्षरार्थः प्रतिपत्तच्य इति ॥ उज्झा, उपयोगपुरस्सरं ध्यानकर्तार इत्यर्थः, एषोऽन्योऽपि पर्यायः ॥ अथवा—

गाथांचेतुष्टयमापे सामान्येनाहंत्रमस्कारवदवसेयम्, विशेषस्तु सुगम एव, इत्युक्त उपाध्यायनमस्काराधिकारः अथ साधुरिति कः शब्दार्थः १, उच्यते-अभिङ्षितमर्थं साध्यतीति साधुः, 'क्रवापाजी' त्यादिना उण्प्रत्ययः, सः उवज्झायनमोक्कारो, सबपावष्पणासणो । मंगलाणं च सबेसि, चउत्थं हवइ मंगलं ॥ १००७ ॥ नामादिभंदाचतुष्प्रकारः, तथा चाह—

| होसिकादिस्त्रिविधः, तद्यथा—होसिको होकोत्तरः कुप्रावचनिक्ञ, तत्र यो होके शिष्टसमाचारः घटपदादिसाधको वा नामसाधुः स्थापनासाधुः द्रन्यसाधुभोवसाधुश्च, तत्र नामस्थापनासाधु सुगमौ, द्रन्यसाधुज्ञशरीरभन्यश्चरीरन्यतिरिक लोकिकः, कुप्रवचनेषु निजनिजसमाचारसम्यक्पिरिपालनरतः कुप्रावचनिकश्च, तत्र यो लोके शिष्टसमाचारः घटपटादिसाधक वा स लौकिकः, कुप्रवचनेषु निजनिजसमाचारसम्यक्परिपालनरतः कुप्रावचनिकः, लोकोत्तरे निह्नवः, अन्यथा पदार्थप्रकृष णतस्तस्य मिथ्याह्रिष्टित्वात्, शिथिलत्रतो वा वेषमात्रधारणात्, भावे विचार्यमाणे साधुः संयतः-सम्यग् जिनाज्ञापुरस्स नामठवणासाह दबसाह य भावसाह य। दबंमि होह्यादी भावंमि य संजतो साह ॥ १००८॥ घड़पडरहमाईणि साहेंता होति दबसाह य। अह्वावि दबसूया ते होंती दबसाहिति॥ १००९॥ सकलसावद्यन्यापारादुपरतः ॥ सम्प्रति लैकिकादिद्रन्यसाधुप्रतिपादनार्थमाह—

घटपटरथादीनि, आदिशब्दात् गृहदेवकुळादीनां कुप्रवचने निजनिजसमाचाराणां च परिप्रहः, तान् साधयन्तो भवंति

द्रव्यसाथवः, आंभेलपितमर्थं साथयन्तीति साथवः इत्यन्वर्थघटनात्, मोक्षाङ्गताविरहतश्च द्रव्यरूपत्वात्, तत्र घटपटावि

सर्वभूतेषु, एतच्च योगप्राधान्यख्यापनार्थमुक्तम्, तस्मात् भवंति भावसाधवः॥ कि पेच्छासि साह्नणं तवं च नियमं च संजमगुणं वा १। तो वंदिसि साह्नणं एअं मे पुच्छिओं साह ॥ १०११॥ कि साधूनां प्रेक्षसे त्वं तवो वा-अनश्यनादिकं नियमं वा-द्रव्याभिष्यहादिकं संयमगुणं वा-पञ्चाश्रविदरमणादिकं १, कि साधूनां प्रेक्षमे त्वं तवो वा—अनशनादिकं नियमं वा—द्रब्याभिग्रहादिकं संयमगुणं वा—पञ्चाश्रविदमणादिकं १, ततो बन्दसे साधून् १, सूत्रे षष्ठी द्वितीयार्थे, अथवा 'माषाणामश्रीया' दित्यादाविव ित्रयायोगेऽपि सम्बन्धविवश्या षष्ठी, साधका लैकिका द्रव्यसाधवः, कुप्रबचनाक्यासाधकाः कुप्रावचानकाः साधवः, लाकोत्तरद्व्यसाधुप्रतिपादनार्थमाह, अथ-निवाणसाधकान् योगान्-सम्यग्दश्नादिप्रधानान् व्यापारान् साधयन्ति साधवः, विहितानुष्ठानपरत्वात्, समाश्च मनोज्ञरूपालोकनादिप्रसक्तिविरतेम्यः, तथा विशुद्धं यचारित्रं-प्राणातिपातादिविरमणपरिणामात्मकं 'चारितं परिणामो मुणाः−श्रान्त्यादयस्तेषां साधकेम्यः, तथा साधनानि-मोश्रसाधनानि यानि कृत्यानि-प्रत्युपेश्रणादीनि तेष्ट्यच्छंते तेम्यो सर्वत्र सूत्रे पष्ठी चतुष्यंथे प्राकृतत्वात्, 'छडिविभत्तीए भन्नइ चडरथी' ति वचनात्, ततोऽयमर्थः-विषयसुखनिवृत्तेभ्यो-जीवस्स सुहो य होइ नायद्यो' इति बचनात्, यथ नियमो विचित्रो-द्रब्याभित्रहादिस्ताभ्यां युकेभ्यः, तथा तथ्याः-तात्विका विस्यसह नियत्ताणं विसुद्ध वारित्ति नियमजुत्ताणं। तचगुणसाहगाणं सहायि किचु जुआण नमो ॥ १०१२॥ निन्याणसाहए जोगे, जम्हा साहेंति साहणो। समा य सन्यभूएस, तम्हा ते भावसाहुणो॥ १०१०॥ बाऽपि द्रन्यभूताः अप्रधाना जिनाज्ञाबहिभोवात् साधवो भवन्ति द्रन्यसाधवः॥ सम्प्रति भावसाधून् प्रतिपाद्यति— एतन्मे पृष्टः सन् साधय-कथय ॥ एवमुक्ते गुरुराह-

इयं गाथा पाठसिद्धा, तदेवमुक्तं वस्तुद्धारम् । अधुना निक्षेपद्वारप्रतिपादनार्थमाह—
निव संखेवो न वित्थारो संखेवो दुविह सिद्ध-साह्नणं । वित्थरओऽणेगविहो न जुज्जहे पंचहा तम्हा ॥१०१९॥
इह सूत्रं द्विधा-सङ्क्षेपवत् विस्तरवच्च, तत्र सङ्गेपवत् सामायिकसूत्रं, विस्तरवच्चतुर्हश पूर्वाणि, इदं पुनः 'नमो अरहंताण'सिखादि, नमस्कारसूत्रमुभयातीतम्, तथाहि-नायं सङ्गेपो नापि विस्तरः, अपिशब्दस्य ब्यवहितः सम्बन्धः, तथाहि-'संखेवो सहायत्वं कुर्वन्ति, अनेन कारणेन नमाम्यहं सर्वसाधूनामिति॥ साहूण नमोक्कारो जीवं मोएइ भवसहस्सातो। भावेण कीरमाणो होह् पुणो बोहिलाभाए॥ १०१४॥ साहूण नमुक्कारो धन्नाण भवक्ष्यं करेंताणं। हिययं अणुम्मुयंतो विसोत्तियावारओ होइ॥ १०१५॥ साहूण नमुक्कारो एवं खिळ विश्वतो महत्थोत्ति। जो मरणंसि उवग्गे अभिक्छणं कीरए बहुसो॥ १०१६॥ परमार्थसाधनप्रवृत्ती सत्यां जगत्यसहाये सति, प्राकृतशैल्या वा षष्ठ्यथं सप्तमी, असहायस्य मम संयमं कुर्वतः सतः नमः, किमुक्तं भवति १, विषयसुखनिवृत्त्यादीन् मोक्षसाधकान् परमगुणानेतेषु प्रेक्षामहे तत एतान्नमस्कुम्मे इति ॥ तथा— इदं गाथाचतुष्टयमप्यर्हन्नमस्कारवदवसेयं, विशेषतस्तु सुखोन्नेयम् ॥ एसो पंचनसुक्कारो, सब्वपावष्पणासणो । मंगलाणं च सब्वेसिं, पढमं हवह मंगलं ॥ १०१८॥ साहण नमोक्कारो, सञ्चपाबष्पणासणो। मंग्लाणं च सञ्बेसि, पंचमं हवइ मंगलं॥ १०१७॥ असहाये सहायनं करेंति में संजमं करेंतरस । एएण कारणेणं नमामऽहं सबसाहणं ॥ १०१३॥

प्रामन्तरसिद्धेभ्यः परस्परसिद्धेभ्यः, अनन्तरसिद्धेभ्योऽपि तीर्थकरसिद्धेभ्योऽतीर्थकरसिद्धेभ्यः इत्यादि, परम्परसिद्धेभ्यः।

प्रथमसमयसिद्धेभ्यः परस्परसिद्धेभ्यः, यावदनन्तसमयसिद्धेभ्यः, तथा तीर्थिलंगचारित्रप्रयेकेबुद्धादिविशेषणविशिष्टेभ्यः

तीर्थकरसिद्धेभ्यः अतीर्थकरसिद्धेभ्यः तीर्थसिद्धेभ्यः इत्येषमनन्तरा विस्तरिद्धारमुच्यते, तत्र यत्ताबदुकं 'न सङ्केपतं' इति तद्युकं,

प्रकारो न युज्यते नमस्कार इति, गतमाक्षेपद्वारम् । अधुना प्रसिद्धिद्वारमुच्यते, तत्र यत्ताबदुकं 'न सङ्केपतं' इति तद्युकं,

क्षेत्रात्मकत्वात् , नमु स कारणव्यात् कृतार्थाकृतार्थपिरियहेण सिद्धसाधुमात्र एवोकः, सत्यमुक्तः, अयुक्तस्वसौ, कारणा
क्षेत्रात्ममतात् , तथोक्तमेवानन्तरवस्तुद्धारे, अथवा बक्ष्यामः-'हेच निमित्तं मित्यादिना, सितं च द्वेविध्ये सक्त्युण
तमस्कारासभवात् एकपक्षस्य व्यक्तिनवातित्, तथा चाह—

अर्हदादयो नियमात् साधवः, साधुगुणानामपि तत्र सम्भवात्, साघवस्तु तेषु–अहंदादिषु भक्तव्याः-विकद्पनीयाः,

अहंदादयो नियमात् साधवः, सिधुगुणानामपि तत्र सम्भवात्, साघवस्तु तेषु–अहंदादिषु भक्तव्याः-विकद्पनीयाः,

पतस्ते साधवो न सर्वेऽहंदादयः, किन्तु १, केविद्देन्त एव केवित् केवित्नः केविदानायिः सम्यक्सुवायिदः केवि-हिवह इति, यद्ययं सङ्केपः स्थात् ततस्त्रस्मिन् सति द्विविध एव नमस्कारो भवेत्, सिद्धसाधुभ्यामिति, परिनिवृत्ताहैदादीनां सिद्धशब्देन ग्रहणात् संसारिणां च साधुशब्देन, तथा च न ते संसारिणः सर्व एव साधुत्वमतिळङ्ख्य वर्तन्ते, तद्भावे हिक्सिणानामसम्भवादिति, अथायं विस्तरस्तद्त्यचारु, यतो विस्तरतोऽनेकविधः प्राग्नोति, तथा च ऋषभाजितसम्भवाभि-नन्द्नमुमतिपद्मप्रभसुपार्श्वचन्द्रप्रमेत्यादिमहावीरवद्भमानस्वामिपर्थन्तेभ्यः चतुर्विद्यातयेऽऽहेन्द्रयः, तथा सिद्धभ्यो विस्तरे-

इह कमत्तावद् द्विविधः-पूर्वानुपूर्वी पश्चानुपूर्वी नु अनानुपूर्वी तुक्रम एव न भवति, असमञ्जस्तात्, तन्नायमहेदादिक्रमः।

पूर्वानुपूर्वी न भवति, सिद्धायनभिधानात्, एकान्तुकृतकृत्यत्वेनाहित्रमस्कार्यत्वेन च सिद्धा एव हि प्रधानं, प्रधानस्य नि वाभ्यहितत्वेन पूर्वमिधानात्, इह सर्वपाश्री शात्याः अप्रधानत्वात् साधवः, ततश्च तानिभधाय यदि पर्यन्ते सिद्धामिधानं स्थात् स्थात् तदा पश्चानुपूर्वीति, तथा

श्री वामुमेवार्थं प्रतिपादयति—सिद्धादिका प्रथमा पूर्वानुपूर्वी, भावना प्रतिपादितैव, द्वितीयायां तु-पश्चानुपूर्वी साधव आदो,

श्री युक्तिस्त्रापि प्रागिमिहितैव, अत्र प्रतिविधीयते—पूर्वानुपूर्वेव एष क्रमः, तथा च पूर्वानुपूर्वीत्वेच प्रतिपादयत्वाह— जीवमात्रनमस्कारवद्धा, उकं च-''जड्वि जड्ग्गहणातो होड् कहवि गहणमरिह्याईणं। तहवि न तग्गुणपूया जड्गुणसाम-न्नपूयातो ॥१॥" तस्मात् पञ्चविघ एव खङ्ग्यब्स्यावघारणार्थत्वात् नमस्कारो भवति, व्यक्त्यपेक्षया विस्तरेण कर्तुमशक्य-निवात्, तथा हेतुनिमित्तं भवति सिद्धः पञ्चविघो नमस्कारः, तत्र हेतुनेमस्काराहेत्वे य उक्तः 'मग्गे अविष्णासो' इत्यादिकः भिधानतेति, न च साधुनमस्कारकरणेऽहेदादिनमस्कारफलावाप्तिः, सामान्येन प्रवृतेः, तथा चात्र प्रयोगः-साधुमात्रनम-स्कारो विशिष्टाहेदादिगुणनमस्कृतिफलप्रापणसमर्थो न भवति, तत्सामान्याभिधाननमस्कारवत्-मनुष्यत्वमात्रनमस्कारवत् ती दुपाध्यायाः सूत्रविद एव केचिदेतद्व्यतिरिकाः शिष्यकाः साधव एव, न अहंदादय इति, तत्र एकपद्व्यभिचारात्र तुत्या-पुबाणुपुषि न कमो नेव य पच्छाणुपुषि एस भवे। सिद्धाईआ पढमा बीआए साहुणो आई॥ १०२१॥ तिन्निमितं-तसादुपाधिमेदात् भवति पञ्चविधः सिद्धः ॥ गतं प्रसिद्धिद्वारम्, अधुना क्रमद्वारम्तिपादनाथेमाहः

हैं किकपार है। किक भेदभित्र द्विविधं – द्विप्रकार फर्ल, तत्र च दृष्टान्ता बक्ष्यमाण इसणाः ॥ इहलोएँ अत्यकामा आरोग्गं अभिरई य निष्फत्ती। सिद्धी य सम्मासुकुले पद्मायाई य परलोए॥ १०२४॥ इहलोके अर्थकामौ भवतः, तथा आरोग्यं – नीरुजलं भवति, एतेऽर्थादयः ग्रुभविपाकिनोऽस्य भवन्ति, तथा चाह— अभिरतिश्च भवति, आभिमुख्येन रितिरभिरतिः, इहलोके अर्थादिम्यो भवति, परलोके च तेभ्य एव ग्रुभानुबन्धिता-इत्यं य पञ्जोञ्जणिमणं कम्मखयो मंगलागमो चेव । इहलोञ्ज-पारलोइञ्ज दुविहफ्तलं तत्य दिइंता ॥ १०२३॥ अत्र च-नमस्कारकरणे प्रयोजनमिदम्, यदुत करणकाल एवाक्षेपेण कम्मैक्षयो-ज्ञानाबरणीयादिकम्मिपगमः अनन्तपु-रूवांनुपूर्वी कम इति गम्यते, अत एव चाहेतामभ्यांहाँतत्वं, कृतकृत्यत्वं पुनरत्पकाळच्यवहितत्वात् प्रायः समानमेव, अहेन्नमस्कार्यत्वमप्यसाधनं, अहेन्नमस्कारपूर्वकसिद्धत्वयोगेनाहेतामपि वस्तुतः सिद्धनमस्कार्यत्वात्, प्रधानत्वादिति भावना, गह-यधेवमाचार्यादिस्ताई कमः प्राप्नोति, अहतामपि तदुपदेशेन संवेदनात्, उच्यते, इहार्हित्सद्धयोरेवायं वस्तुतस्तु-गलापगममन्तरेण भावतो नकारमात्रसाप्यप्राप्तः, तथा मङ्गलागमञ्जव करणकालभावीति, तथा कालान्तरभावि पुनरिह-अरिहंतुवएसेणं सिद्धा नज्ञीत तेण अरिहाई। न य कोहवि परिसाए पंणमित्ता पणमई रण्णो ॥ १०२२॥ इह भगवदहेदुपदेशेन-आगमेन सिद्धा ज्ञायन्ते अवगम्यन्ते प्रत्यक्षादिगोचरातिकान्ताः संतो यतस्तेन अहदादिः, ल्यबलयोविचारः श्रेयान् , परमनायकभूतत्वात् , आचार्यात् परिषत्कल्पा वर्तन्ते, नापि कश्चित्परिषद् प्रणम्य-प्रणामं कृत्वा पश्चात् प्रणमति राज्ञः पदानित्यतः अचोद्यमेतत् ॥ उक्तं कमद्वारम्, अधुना प्रयोजनफलप्रदर्शनार्थमाह—

इहछोके नमस्कारात् फल्सम्पत्तौ, अत्रोदाहरणम्-त्रिदंडी, एगस्स सावगस्स पुत्तो धम्मं न लप्टइ, सो य सावगो काल-गतो, सो वियाररहितो एवं चेव विहरइ, अन्नया तेसिं घरसमीवे परिवायगो आवासितो, सो तेण समं मिन्ति करेइ, अन्नया भणइ-आणेहि निरुवहयं अणाहमडयं जेण ते ईसरियं करेमि, तेण मग्गियं, लद्धो ओबद्धतो मणुस्सो, सो मसाणं नीतो, जं च तत्थ पाउगां तं च नीयं, सो य दारगो पियरेण नमोक्कारं सिक्खावितो, भणितो य—जाहे बीहेज्जिस ताहे एयं पहे-ड्डेडमारद्धो वेयालो, सो दारगो भीतो, हियएण नमोक्कारं परियतेह, सो वेयालो पडितो, पुणीवि जवह, पुणीवि उडवितो, सुडुतरागं परियहेह, पुणोवि पडितो, तिदंडी भणह-किंचि जाणसि १, भणह-किंपि न जाणामि, पुणोवि जवह तहय-वारं, पुणो नमोक्कारं परियतेह, ताहे वाणमंतरेण रुसिऊण तं खग्गं गहाय सो तिदंडी दो खंडीकतो, सुवण्णखोडी जाता, जिष्पत्तिः, पुण्यस्यति गम्यते, अथवाऽभिरतेश्च निष्पत्तिरित्येकवाक्यतैव, तथा सिद्धिश्च-मुक्तिश्च, तथा स्वर्गः सुकुलप्रता-यातिश्र परहोके इति-पारहोकिकं फलम् ॥ इह च सिद्धिश्वेत्यादिकः कमः प्रधानफलापेक्षी ज्यायख्यापनपरश्च, तथाहि-ज्णासि, विज्ञा एसा, सो य तस्स मयगस्स पुरतो ठवितो, तस्स मयगस्स हत्ये असी दिन्नो, परिवायगो विज्ञं परियतेह, इहलोगिमि निदंडी १ सादिबं २ माउलिंगबणमैव ३। परलोइ चंडपिंगल ४ होडिअजक्षो ५ य दिइंता ॥ १०२५॥ विरला एवैकभवसिद्धिमासाद्यन्ति, अनासाद्यन्तश्चाविराधकाः स्वर्गसुकुलोत्पत्तिमन्तरेण नावस्थानान्तरमनुभवन्तीति सम्प्रति यथाक्रममेवाथोदीनधिकृत्योदाहरणानि प्रतिपादयति—

कामिनिष्फत्ती नमोक्कारातो, कहं १, एगा साविगा, तीसे भत्ता मिच्छादिडी, अण्णं भज्ञं आणेडं मग्गेइ तीसे तणएण न छहइ, ससवत्तगंति, चितेइ—किह मारेमि १, अण्णया कण्हतत्त्वो घडप छुमित्ता आणितो, संगोवितो, जिमितो, भण्ड—आणेह पुष्फाणे अमुगे घडप ठवियाणि, सा पविट्ठा, अंधकारंति नमोक्कारं चितेह, जहवि मे कोह स्वाप्जा तोवि में मरंतीप नमोक्कारो न नस्सिहितीति, छुढो हत्थो, सप्पो देवयाए अवहितो, पुष्फमाछा कया, सा गहिया दिन्ना य से, से मंतेतीए नमोक्कारो चितेह—अण्णाणि एयाणि पुष्फाणि, पुच्छह य, तीए कहियं—ततो चेव घडातो आणीयाणि, गतो तत्थे, पेच्छह आरोग्गामिरईए उदाहरणं-एगं नगरं नदीए तीरे, खरकमिमएण सरीरचिंतानिग्गतेणं नदीए बुज्झंतं माडालिंगं दिहे, रायाए इवणीयं, स्थरम हत्ये दिझं, तेण जिमियस्स उवणीयं, पमाणेण अइरित्तं, गंधेण वण्णेण य, तस्स मणूसस्स राया तुहो, दिण्णा भोगा, राया भणइ—अणुनदीए मग्गह, पत्थयणं गहाय पुरिसा गया, दिहों वणसंडो, जो फलाणि गेणहइ सो मरह, रण्णो कहियं, भणइ—अवस्सं आणेयबाणि, गोलगपडिया वर्षतु, एवं गया आणेति, तत्य जस्स सो गोलगो भागतो सो एगो वणे पविसह, पविसित्ता फलाणि वाहिं छुभह, ततो आणेति, जो छुहइ सो मरह, एवं वर्षते काले साव-अंगोवगाणि य से जुयजुयाई काउं सबरतिं बूढो, ईसरो नमोकारपभावेण जातो, जइ न होंतो नमोकारो तो वेयालेण मारिजंतो, सो सुवण्णं होंतो १॥ जाया, एवं कामावहो नमोकारो र ॥

क्याइ तेण रन्नों घरं हथं, हारो नीणितो, भीएहिं संगोविज्ञइ, अण्णया उज्जाणियाए गमणें, सबातो विभूसियातो गणियातो व वर्ज्ञति, तीए सबातो अतिसयामित्ति सो हारो आविद्धो, जीसे देवीए सो हारो तीसे दासीए सो नातो, कहियं रन्नो, सा केण समं वसइ १, कहिए चंडपिंगलो गहितो, सुले भिन्नो, एतीएवि चिंतियं—मम दोसेण मारिजन्ति, सा से नमोक्कारं देइ, भणइ य-निदाणं करेहि जहा-एयस्स रण्णो पुत्तो आयामित्ति, क्यं निदाणं, अग्गमहिसीए उद्रे उववन्नो, दारगो जातो, सा साविया कीलावणधाती जाया, अण्णया चितेइ-कालो समो गन्भस्स मर्णस्स य, होजा कथाइ, रमावेती भणइ-मा रोव चंडापेंगला इति, जाई सरिया, संबुद्धो, राया मतो, सो राया जातो, सुचिरेण कालेण दोवि पबइयाणि, एवं सुकुलपचा-ागरं परिमुसइ, सो कयाइ गहियो, सुले मिन्नो, रण्णा भणियं–पर्डियरह विइज्जयावि से नज्जिहिंति, ततो रायमणूसा पांड-बरंति, सो जिणदत्तो सावगो तस्स नाइट्रेण वीतीवयइ, सो चोरो भणड्र–सावग ! तुममणुकंपगोऽसि, तिसाइतोऽहं, देहि परलोगेवि नमोक्कारफलं-वसंतपुरे नयरे जियसतू राया, तस्स गणिया साविया, सा चंडपिंगलेण समं वसति, अन्नया होज्ञति निसीहियं भणिता नमोक्कारं पढंतो दुक्कड् वाणमंतरस्स चिंता जाया-कत्थ मण्णे एयं सुयपुबं ?, णायं, संबुद्धो, वंदइ, भणइ-अहं तत्थेव आहरामि, गतो, रण्णे कहियं, रण्णा सम्माणितो, तस्स ओसीसप दिणे २ ठवेइ, एवं तेण अभिरई भोगा य छद्धा, जीवियातो य कि अह ॥ती तंमूलागं च सिद्धिगमणमिति॥ अहवा विद्यं उदाहरणं-महुराए नयरीए जिणदत्तो सावगो, तत्य हुं डितो अभिरई मोगा य लद्धा, गस्स परिवासी जाया, तत्थ गतो चिंतेइ-इमो विराहियसामन्नो कोवि आरोग्गं १, रायावि परितुद्वोत्ति इ।

भीवो, जक्को उववन्नो, सावगो तेहिं मण्सेहिं गहितो चोरभत्तदायगोत्ति, रण्णो निवेह्यं, भण्ड—एयंपि सुले भिंदह, आघायणं निजाह, जक्को ओहिं पर्वजह, पेच्छह सावगं, अप्पणो य सरीरं, ततो पत्य(ब)यं उप्पाडिऊण नयरस्स उवरिं ठवह, भणह य—सावयं न याणह?, खामेह, मा भे अन्नहा सबे च्रामि, ततो मुक्को खामितो, विभूईए नयरं पवेसितो, नय-निद्देसे य' इत्यादिल्क्षणं ज्ञात्वा-विज्ञाय, पाठान्तरं भणित्वा, तथा कृत्वा पञ्च मङ्गल्ञानि, नुमस्कारमित्यर्थः, किं 2, आर-म्भो भवति सूत्रस्य, इहं पुनर्नेन्द्याद्यपन्यातः किल विधिनियमस्यापनार्थः, नन्द्यादि ज्ञात्वैव भणित्वैव वा सूत्रस्यारम्भो भवति, नान्यथेति, तथा उपोद्घातः सकल्प्रयचनसाधारणत्वेन प्रधानः, प्रधानस्य च सामान्यग्रहणेऽपि भेदोप-मम पाणियं जा मरामि, सावगो भणइ-इमें नमोक्कार पढ़े, जा ते आणिमें पाणियं, जह बीसारेहिसि तो ते आणीयंपि न देमि, सो ताए लोल्याए पढ़ह, सावगीवि पाणियं गहाय आगतो, एतं बेलं पाहामोत्ति, णमोक्कारं घोसंतस्स विणिग्गतो रस्स पृवेण जक्खरस आययणं क्यं, एवं नमोक्कारेण फलं लब्भइ ॥ उत्ता नमस्कारनियुत्तिः॥ सम्प्रति सूत्रीपन्यासार्थः, न्यासो भवति, यथा बाह्यणा आयाता बिशिष्टोऽप्यायात इति अनुयोगद्वारप्रहणेन तस्य प्रहणेऽपि पृथगुपन्यासः॥ निद्शानुयोगद्वाराणि च नन्दानुयोगद्वारं, समाहारत्वादेकवचनं, विधिवत्-यथावत् यथाविधि उपोद्घातं च'उहेसे नंदिमणुओगदारं विहिबदुवग्याइअं च नाऊणं। काऊण पंचमंगलमारंभो होइ सुत्तस्स ॥ १०२६॥ प्रत्यासित्योगतः प्रमार्थेन सूत्रस्पार्शेकनिधुक्तिगतामेव गाथामाह— भू मम पाणियं जा मरामि, सावगो भणः १८ हेमि, सो ताए छोछ्याए पंढइ, सार १८ जीवो, जक्खो उववन्नो, सावगो तेहि सम्बन्धान्तरप्रातपादनायवाह—

नमस्कारः सामायिकाङ्गमेव, सा च सामायिकाङ्गता प्रागेवोक्ता, अत ऊर्ध्व शेषं सूत्रं वक्ष्ये ॥ तचेदं— करेमि भंते! सामाइयं सबं सावज्ञं जोगं पचक्त्वामि जावज्जीवाए तिविहं तिविहेणं मणेणं वायाए काएणं न करेमि न कारवेमि करंतंपि अनं न समणुजाणामि, तस्स भंते! पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणं क्षरमस्बिलितममिलितमन्यत्यामेडितं प्रतिपूर्णं प्रतिपूर्णं क्षायोषं कण्ठोष्ठविप्रमुक्तं बाचनोपगतंभिति, अमूनि च पदानि प्राग् न्याख्यातत्वात् न न्याख्यायन्ते, एवं रूपे न सूत्रे उचिरिते सति केषाश्चिद्रगवतां साधूनां केचन अर्थाधिकारा अधिगता संहिता, यथा-करेमि भंते ! सामाइयमित्यादि, जाव बोसिरामिति, पदं च पञ्चघा, तद्यथा-नामिकं नैपातिकं औपसर्गिक-माल्यातिकं मिश्रं च, तत्र अत्य इति नामिकं, खिल्यिति नैपातिकं, परीत्योपसर्गिकं, धावतीत्याल्यातिकं, संयत इति इदं च सूत्रं सूत्रानुगम एवं प्राष्टावसरेऽहीनाक्षरादिगुणोपेतमुचारणीयम्, तद्यथा-अहीनाक्षरमनत्यक्षरं अन्याविद्धा-भवंति, केचन त्वनिधिगताः, तत्रश्चानिधिगताधिगमनाय व्याख्या प्रवत्ति, तछक्षणं चेदम्-संहिता च पदं चैव, पदार्थः। कृतः पश्चनमस्कारो येन स तथाविधः, शिष्यः सामायिकं करोतीत्यागमः, स च पञ्चनमस्कारोऽभिहितो यसादसी पद्विप्रहः । चालना प्रत्यवस्थानं, व्याख्या तंत्रस्य पद्धिया ॥ १ ॥ अस्खिलितपद्गिचारणं संहिता, अथवा परः सन्निक्षः क्यपंचनमोक्षारों करेड सामाइयंति सोऽभिहितो। सामाइयंगमेव य जं सो सेसं अतो बोच्छं॥ १०२७॥ मिश्रं, अथवा द्विविधं पदं-स्यायन्तं पदं तिवायंतं च, अत्र पञ्चविधानि द्विविधानि वा पदानि, तद्यथा-करोमि भयान्त । बोसिरामि॥ १॥ (त्रूजं)

ky k

समायिकं सर्व सावद्यं योगं प्रावास्यामि यावज्ञीवयो त्रिविधं त्रिविधेन मनसा वाचा कायेन न करोमि न कारयामि के क्षर्वन्तमपि अन्यं न समग्रजाने, तस्य भयान्त ! प्रतिकामामि निन्दामि गहें आत्मानमुत्स्व्जामीति पदानि।अधुना पदार्थाः, क्षर्य मन्ति। अधुना पदार्थाः, स्म च चतुर्विधः, तद्य्या-कारकविषयः समस्विषयः तदितविषयो निरुक्तिविषयः, तत्र कारकविषयो यथा पदार्थः, ममति च चतुर्विधः, तद्य्या-कारकविषयः समस्विषयः तदितविषयो यथा चसुर्वेवस्यः, तत्र कारकविषयो यथा पदार्थः, समाति च दौति च श्रमरः, अत्रापि 'हुक्त्य करणे' हत्यस्य मित्रव्यान्तस्य 'क्ष्रश्रतानादेशे' रिति व श्रमरे मुच्ये च कृते करो- भीति भवति, अम्युष्पम्यायार्थः, अव्याप्त्रियार्थितेष्वाची श्राव्दः, अयमेव पद्विष्यहः, पद्युककरणे पद्विग्रहः, तथ सन्त्रोयं भयं- मित्रिः, सामाविकपदार्थः प्रवेवत्, सर्वेनित्यपरिशेषवाची श्राव्दः, अयमेव पद्विष्यहः, पद्युककरणे पद्विग्रहः, तथ सन्त्रोयं मेन- मित्रिः, सामाविकपदार्थः प्रवेत्तः, प्रत्याप्तिः, प्रत्याचि श्रव्दः, अत्रवेषः, अत्रवं नापः, सहाय्वेच सस्य येन या स सावदः तं, सपा- क्षर्यः प्रतिः, सामाविकपदार्थः, योगो-व्यापारसं, प्रत्याव्यामि, प्रतिवाच्ये। इति, अथवा पञ्चन्यादरेणापिभानं करिनः, स्राव्यामिति कि प्रत्याचि प्रताव्यामिति कि प्रताव्यामिति सरणं मर्यादिष्यामिति भयाव्यामिति सरणं मर्यादिष्यामिति भयाव्यामिति भयाव्यामिति सरणं सम्पाद्ये। अपया प्रताव्यानिक्र्या वावद् प्रत्यास्यामि अपया हे सम्पाद

🎖 | यावज्ञीवा तया, ञिविधमिति तिस्रो विधा यस्य सावद्ययोगस्य स त्रिविधः, स च प्रसाख्येयत्वेन कम्में सम्पद्यते, कम्मीण 🌃 भे च द्वितीया विभक्तिः, अतस्तं त्रिविधं मनोवाकायन्यापारत्वक्षणं कायवाङ्मनःकम्मं योग' (तत्त्वा अ. ६ स् १ ) इति वच-ी न मुर्खात तावद् द्रव्यकायः, भावकायस्तु तत्परिणामपरिणता जीववद्धा जीवसंयुक्ताश्च पुद्गलाः, अनेन त्रिविधेन कर-) जेन त्रिविधं पूर्वाधिकृतं सावद्यं योगं न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानामि-न अनुमन्येऽहमिति, तस्ये-तद्योग्यपुद्गलमयं, भावमनो मंता जीव एव, 'वच परिभाष्णे' वचनं उच्यते इति बाक्, सापि चतुर्विधा नामस्थापनाद्र-भाववाक् पुनस्त एव पुद्गलाः शब्दपरिणाममापन्नाः, तथा 'चित्र् चयने' चयनं चीयते वा कायः 'चित्युपसमाधानावस-द्रव्यकायो ज्ञारीरभव्यग्ञरीरव्यतिरिकः श्रारीरत्वयोग्या अगृहीतास्तत्स्वामिना वा जीवेन मुक्ता यावत् तं परिणामं आत्मसाक्षिकी निन्दा गुरुसाक्षिकी गहेति, किं जुगुप्ते इत्यत आह-आत्मानम्-अतीतसाबद्ययोगकारिणं, न्युत्सुजामि-वि-🔊 नात्, 'त्रिविधेने'ति कर्णे हतीया, मनसा वाचा कायेन, तत्र 'बुधी मनी ज्ञाने' मननं मन्यते वाडनेनेति मनः, ओणादि-थदेहे कथादि' रिति घञ्, चकारात् ककारः, पुद्रगलानां चयात् पुद्गलानामेवावयवरूपतया स्माधानात् जीवस्य निवा-कोऽसप्रत्ययः, तचतुद्धां, नामत्थापनाद्रव्यभावभेदात्, नामत्थापने सुगमे, द्रव्यमनो ज्ञारीरभव्यशारीरब्यतिरिक्त व्यभावभेदात्, तत्र नामस्थापने सुगमे, द्रव्यवाक् ज्ञारीरभव्यदारीरव्यतिरिक्ता शब्द्परिणामयोग्याः जीवपरिगृद्दीताः १ सात् प्रतिक्षणं केपाधित्पुद्गलानां क्षरणात् कायः-शरीरं, सोऽपि नामस्थापनाद्रन्यभावभेदाज्ञतुर्धां, तत्र नामस्थापने प्रतीते, लिधिकृतस्य सावद्ययोगस्य (भयान्त इति पूर्ववत् ) प्रतिकमामि-निवर्ते निन्दामि-जुगुप्से, गहें इति स एवार्थः, किन्तु

अक्लिअसंहिआई वक्लाणचडक्कए दरिसिअमिम । सुत्तप्तासिअनिज्जुनि-वित्थरत्थो इमो होइ ॥ १०२८॥ 🏄 अस्बिछिते- अस्बिछितादो सूत्रे उचरिते संहितादो व्याख्यानचतुष्टये दर्शिते सति सूत्रस्पर्शिकानिधुक्तिसाथोंऽयं 🎉 बिहुधो भवति ॥ तत्र नामस्थापने धुण्णे, सम्प्रति द्रव्यक्रणप्रतिपादनायाह— जाणगभविअइरित्तं सन्नानोसन्नथो भवे करणं। सन्ना कहकरणाहै नोमना नीसम—पञ्जोगे ॥ १६३ ॥ (भाः) करणे' करणशब्दे, एवं भयशब्दे अन्तशब्दे सामायिकशब्दे सर्वशब्देऽवद्यशब्दे योगशब्दे प्रत्याख्यानशब्दे यावज्ञी-१ १ वशब्दे त्रिविधेनेतिशब्दे च सूत्रस्पार्शकनियुक्तिभेवति, सा च सूत्रस्पार्शकनियुक्तिरनुगमरूपा सूत्रात्यापकन्यासपूर्वकेति प्रथ-करणे भए अ अंते सामाइअ संबंद अवज्ञे अ। जोगे पचक्खाणे जावज्जीवाइ तिविहेणं ॥ १०२९ ॥ 🏄 विधायों विशेषायों वा विश्वाच्दः, उच्छब्दो भृशायैः, राजामि-त्यजामि, विविधं विशेषण भृशं त्यजामीति भावः, एवं ] ताबत्पदार्थपद्विमहो यथासम्भवमुकौ, अधुना चाळनाप्रत्यवस्थाने वक्च्ये, अत्रान्तरे सूत्रस्पर्शिकनिधुक्तिरुचते, 'नामें'ति नामकरणं स्थापनाकरणं द्रव्यकरणं क्षेत्रकरणं कालकरणं भावकरणं च एषः-एवंस्वरूपः खेलु करणस्य निश्चेपः नामंठचणादिषिए बिसे काले तहेव भावे अ। एसी खलु करणस्स उ निक्षेवो छिबहो होइ॥१५२॥ (भा.)

पयोयमात्रतः संज्ञाकरणम्, अतो न कश्चिद्विशेषः, तद्युक्तं, नामकरणमिहाभिधानमात्रं करणमित्यक्षरत्रयात्मकं परिग्
ह्यते, संज्ञाकरणं तु करणादिसंज्ञाविशिष्टं कटादेर्निर्वतिनाय करणं ततो महान् विशेषः, आह च भाष्यकारः-सन्नामाति

मर्शे तन्नो नामं जमभिहाणं ॥ जं वा तदत्यविकले कीरइ दवं तु दवणपरिणामं । पेलुकरणादि न हि तं, तदत्यसुन्नं नवा

सदो ॥ १ ॥ जङ्ग न तद्त्यविहीणं, तो कि द्वकरणं जतो तेणं । दवं कीरइ सन्नाकरणंतिय करणरूढीतो ॥ २ ॥ आसाम-गृह यथासम्भयं द्रव्यकरणशब्दस्य न्युत्पत्तिः-द्रन्यस्य द्रन्येण द्रन्ये वा करणं द्रन्यकरणमिति, द्रन्यकरणं द्विधा-आग-ण'मिति, संज्ञाकरणं नोसंज्ञाकरणं च, तत्र संज्ञाकरणं कटकरणादि, आदिशब्दात् पेछकरणादिपरिग्रहः, पेछ्यब्देन रुत-पूणिका अभिषीयते, अयमत्र भावार्यः-कटनिर्वत्तकमयोमयं चित्रसंस्थानं पाइछकादि तथा रूतपूणिकानिर्वत्तेकं श्रष्टाका-मतो नोआगमतश्च, आगमतः करणशब्दार्थज्ञाता तत्र चानुपयुक्तो, नोआगमतिष्ठाधा-ज्ञशरीरभन्यशरीरतद्रन्यतिरिक्तमे-दात्, तत्र ज्यरीरभन्यश्रीरे प्रतीते, ज्ञभन्यातिरिकं-ज्यरीरभन्यश्रीरव्यतिरिकं द्विधा-'सन्नानोसन्नओ भवे कर्-संज्ञाकरणं तु पेलकरणादिकं द्रन्यं तेन तेन पूणिकादिकृतिसाधकतमरूपेणं यद् द्रिषणं तत्र द्रवणपरिणामं, नहि तत् पेलु-करणादि तदर्यविद्यानं, पूणिकादिकृतिसाधकृतमपरिणामान्वितत्वात्, नापि शब्दः क्रणामित्यसूरत्रयात्मकं, ततो महान् शत्यकाज्ञरुहादि संज्ञाद्रव्यकरणम्, अन्वर्थोपपत्तेः संज्ञाविशिष्टं द्रव्यस्य करणं संज्ञाद्रव्यकरणं, आह-इदं नामकरणमेव करणामित्यक्षरत्रयात्मकमामिधानमात्रं नाम, यद्वा तद्यंविकले वस्तुनि सङ्केतमात्रतः करणामिति नाम क्रियते तन्नामकरणं, <u> ४</u>ेतृतीयगाथानामयं सङ्गेपार्थः−ननु संज्ञा नामेत्यनर्थान्तरं, ततः संज्ञाकरणनामकरणयोने कश्चिद्विशेषः, तदेतत्र, यस्मात

अनेन वा करणमिति यथायोगं ट्युत्पत्तिरवसतच्या । अत्र तु भावसाधनः, अनादि-आदिरहितं धम्मीदीनां-धर्माधम्मीका-भावकरणं हि तत्प्रामोतीति भावः, उच्यते, यतस्तेन पेछकरणादिना पूणिकाविद्रव्यं कियते तेन करणमित्युच्यते, करण-मिति संज्ञा च तत्र रूढेति संज्ञाद्रव्यकरणमिति । नोसंज्ञाद्रव्यकरणं द्विधा-प्रयोगतो विस्नसातश्च, तथा चाह-'वीस्स-ग़ासिकायानां, अन्योऽन्यसमाधानमिति गम्यते, आह-करणशब्दस्तावदपूर्वप्रादुभीये वसेते, करणं चानावि चेति परस्प-ते रूपं करणमनादि, यत् पुनः परप्रत्यययोगतस्तत्तत्त्वयायायनं, देवदत्तादिसंयोगतो ये धर्मादीनां विशिष्टाः पर्याया १) तत् सादिकरणं ॥ एवमरूपिद्रव्याण्यधिकृत्य साधनादिविश्रसाकरणमुक्तम् ॥ अधुना रूपिद्रव्याण्यधिकृत्य साद्येय वा चाक्षु-रिविरुद्धं, उच्यते, न खल्ववश्यमपूर्वप्रादुर्भाव एव करणशब्दो बत्तेते, किं तु अन्योऽन्यसमाधानेऽपि, तथा पूर्वाचायीपदे-नामकरणसंज्ञाकरणयोभेदः, ननु यदि न संज्ञाकरणं तद्यितिहीनं-करणयाब्दार्थरहितं ततः किं-कस्माद् द्रव्यकरणं १, वीससकरणमणाई घम्माहेण परपद्मया जोगा । साहे चक्खुष्फासिय-मङभाइ अचक्खुमणुमाइ ॥१५४॥ (भा.) विश्रसा-स्वभावो भण्यते तेन करणं विश्रसाकरणम्, करणशब्दत्य च कृतिः करणं क्रियते तदिति करणं क्रियते ततो न कश्चिद्दोषः, अथवा परप्रत्यययोगादिति-परवस्तुप्रत्ययात्-सहकारिवस्तुयोगात् धम्मोसिकायादीनां या विश्रसातः तथा योग्यता सा करणं, एवमण्यनादिता विरुद्धाते श्ति चेत्, नेप दोपः, अनन्तशाक्तिप्रचितद्रव्यपयीयोभयरूपत्वे सति वस्तुनो द्रन्यादेशेनाविरोधात्, गहनमेतत् सूक्ष्मधिया भावनीयम्, अथवा विश्वसाकर्णं धम्मोदीनां परस्परसमाधान-रूपं करणमनादि, यत् पुनः परप्रत्यययोगतस्तत्त्त्त्यायभयनं, देवद्तादिसंयोगतो ये धर्मादीनां विशिष्टाः पर्याया इत्यषैः, पयोगे'। तत्र विश्रसाकरणं द्विधा-साधानादिभेदात्, तदाह—

जीवमजीवे पाओणिअं तु चरिमं कुसुंभरागाई। जीवप्पओगकरणं मूळे तह उत्तरमुणे आ। १५६॥ (भा.) प्रायोगिकं करणं द्विधा-जीवे अजीवे च, जीवप्रायोगिकमजीवप्रायोगिकं चेत्यर्थः, प्रयोगेण निर्वतं प्रायोगिकं, तत्र चर-पेतरमेदेन करणमाह-सादि चक्षःस्पर्यं, चाञ्जपिसत्यर्थः, अस्त्रादि, आदिशब्दात् शक्तचापादिपरिग्रहः, 'अचक्स्वर'ति अचा-भिद्यन्ते चेति सङ्घातभेदतदुभयक्ररणं, द्यणुकादीनां आदिशब्दात् तथाविधानन्ताणुकान्तानां पुनः, करणमिति वत्तेते, छद्म-स्यादीनां आदिश्वन्दः स्वगतानेकभेदग्रतिपादनार्थमाह, अप्रत्यक्षम्, अचाश्चषमित्वर्थः, उकं विस्नसाकरणम्, अधुना प्रयोग-मम्-अजीवप्रयोगकरणं कुर्सभरागादि, आदिशब्दात् शेषवणादिपरिश्रहः, एवं ताबदल्पवक्वव्यत्वादिभिहितं ओघतोऽजीव-संघाय-भेअ-तदुभयक्तरणं इंदाउहाइ पचक्तं । दुअअणुमाईयाणं छउमत्याहेणऽपचक्तं ॥ १५५ ॥ (भा.) संघातः संहननं, भेदो विघटनं, तच्छब्देन सङ्घातभेदा परामुख्येते, तच्च तत् डभयं च तदुभयं, सङ्घातभेदतदुभयेः करणं, कियंते इति कम्मीसाधनः करणशब्दः, सङ्घातभेदतदुभयकरणं इन्द्रायुधादि स्थूलमनन्तपुद्रलासकं प्रत्यक्षं, चाश्च-करणं वक्तन्यम्, तत्र प्रयोगो नाम जीवन्यापारःतेन यद् विनिर्माप्यते सजीवमजीवं वा तत् प्रयोगकरणं, उक्तं च-''होइ पयोगो जीववावारो तेण जं विणिम्मायं । सजीवमजीवं वा पयोगकरणं तयं बहुहा ॥ १ ॥" एतदेवाह— <u> अ</u>पं-अण्वादि, आदिशच्दाद् द्याणुकादिपरिम्रहः, करणता चेह कृतिः करणमितिकृत्वा, अन्यथा वा स्वबुद्धा योजनीया ॥ पमित्यर्थः, तथाहि-अभादीनां कचित् केचित् पुद्रलाः संहन्यंते एव कचित् केचित् भिद्यन्त एव कचित् केचित् संहन्यन्ते सम्प्रति चाश्चपाचाश्चपमेदमेव विशेषेण प्रतिपाद्यति—

~~

वीससकरणमणाई घम्माईण परपच्या जोगा। साहं चक्खुप्पासिय-मङमाह अचक्खुमणुमाइ ॥१५४॥ (भा.) विश्रसा-स्वभावो भण्यते तेन करणं विश्रसाकरणम्, करणशब्दत्य च कृतिः करणं क्रियते तदिति करणं त्रियते अनेन वा करणमिति यथायोगं ब्युत्पत्तिरवसतब्या। अत्र तु भावसाधनः, अनादि-आद्रिहितं धम्मीदीनां-धर्माधम्मीका-मावकरणं हि तत्प्रामोतीति भावः, उच्यते, यतस्तेन पेछकरणादिना पूणिकादिद्रव्यं क्रियते तेन करणमित्युच्यते, करण-मिति संज्ञा च तत्र रूहेति संज्ञाद्रव्यकरणमिति । नोसंज्ञाद्रव्यकरणं द्विधा-प्रयोगतो विस्नसातश्च, तथा चाह-'वीसस-ग़ासिकायानां, अन्योऽन्यसमाधानमिति गम्यते, आह-करणशब्दस्ताबदपूर्वप्रादुर्भावे वर्तते, करणं चानादि चेति परस्प-रविरुद्धं, उच्यते, म खत्ववद्यमपूर्वप्रादुर्भाव पव करणशब्दो वर्तते, किं तु अन्योऽन्यसमाधानेऽपि, तथा पूर्वाचायोपदे-ग्रतो न कश्चिहोषः, अथवा परप्रत्यययोगादिति-परवस्तुप्रत्ययात्—सहकारिवस्तुयोगात् धम्मोसिकायादीनां या विश्रसातः तथा योग्यता सा करणं, एवमप्यनादिता विरुद्धाते इति चेत्, नैष दोषः, अनन्तशक्तिप्रचितद्रव्यपर्यायोगभयरूपत्वे सति वस्तुनो द्रव्यादेशेनाविरोधात्, गहनमेतत् सूक्ष्मधिया भावनीयम्, अथवा विश्वसाकरणं धम्मदिनां परस्परसमाधान-रूपं करणमनादि, यत् पुनः परप्रत्यययोगतस्तत्तत्त्ययिभवनं, देवदत्तादिसंयोगतो ये धर्मादीनां विशिष्टाः पर्याया इत्ययैः, तत् सादिकरण ॥ पत्रमरूपिद्रन्याण्यचिकृत्य साद्यनादिविश्वसांकरणमुकम् ॥ अधुना रूपिद्रन्याण्यांधेकृत्य साद्यन वा चाधु-नामकरणसंज्ञाकरणयोमेंदः, ननु यदि न संज्ञाकरणं तद्धिविद्यीनं-करणशब्दार्थरिहितं ततः किं-कसाद् द्रब्यकरणं १, नयोगे'। तत्र विश्वसाकरणं द्विधा-साद्यनादिभेदात्, तदाह-

मम्-अजीवप्रयोगकर्णं कुर्सुभरागादि, आदिशन्दात् शेषवणादिवरिप्रहः, एयं तायदन्ष्यकन्यत्वाद्मिहितं औपतोऽजीय-जीवमजीवे पाओगिअं तु चरिमं कुमुंभरागाई। जीवप्पथोगकरणं मूछे तह उत्तरगुणे अ॥ १५२॥ (भा.) प्रायोगिकं करणं द्विधा-जीवे अजीवे च, जीवप्रायोगिकमजीवप्रायोगिकं चेत्यर्थः, प्रयोगेण निर्धेतं प्रायोगिकं, तत्र चर-थादीनां आदिश्वन्दः स्वगतानेकभेदग्रतिपादनार्यमाह, अप्रत्यक्षम्, अचाशुपमित्यर्यः, उकं विस्नसाकरणम्, अधुना प्रयोग-मेद्यन्ते चेति सङ्घातभेदतदुभयकरणं, ख्यणुकादीनां आदिशन्दात् तथाविधानन्ताणुकान्तानां पुनः, करणमिति वत्तेते, छद्म-पेतरभेदेन करणमाह-सादि चश्चःस्पर्श, चाश्चषमित्यर्थः, अभ्वादि, आदिशब्दात् शकचापादिपरिग्रहः, 'अचक्खुए'ति अचा-संघाय-भेअ-तदुभयकरणं इंदाउहाइ पचक्खं। दुअअणुमाईयाणं छउमत्थाहेणऽपचक्खं॥ १५५॥ (भा.) संघातः संहननं, भेदो विघटनं, तच्छब्देन सङ्घातभेदा परामृश्येते, तच्च तत् उभयं च तदुभयं, सङ्घातभेदतदुभयैः करणं, कियते इति कम्मीसाधनः करणशब्दः, सङ्घातभेदतदुभयकरणं इन्द्रायुधादि स्थूलमनन्तपुद्रलात्मकं प्रत्यक्षं, चाधु-करणं वक्तज्यम् , तत्र प्रयोगो नाम जीवज्यापारः तेन यद् विनिर्माप्यते सजीयमजीयं या तत् प्रयोगकरणं, उक्तं च-''होइ ामित्यर्थः, तथाहि–अभादीनां क्रचित् केचित् पुहलाः संहन्यंते एव क्रचित् केचित् भिद्यन्त एव क्रचित् केचित् संहन्यन्ते क्षुपं-अण्वादि, आदिशब्दाद् द्याणुकादिपरिग्रहः, करणता चेह कृतिः करणमितिकृत्वा, अन्यथा वा स्वबुद्धा योजनीया ॥ ग्योगो जीवबावारो तेण जं विणिम्मायं । सज्जीवमजीवं वा पयोगकरणं तयं बहुहा ॥ १ ॥" एतदेवाह— सम्प्रति चाश्चषाचाश्चषभेदमेव विशेषेण प्रतिपादयति—

-XF0

तच त्रयाणामाद्यानां शरीराणाम् , इयमत्र भावना-पञ्चानामौदारिकादिश्ररीराणामाद्यं सङ्घातकरणं मूलप्रयोगकरणमुच्यते, अङ्गोपाङ्गादिकरणं तूत्तरकरणं, तचौदारिकवैकियाहारकरूपाणां त्रयाणां शरीराणां, न तु तैजसकाम्मीणयोः, तयोरङ्गो-औदारिकादीनि, आदिशब्दात् वैक्रियाहारक्तैजसकाम्मीणश्ररीरपरिग्रहः, ओघेन-सामान्येन तथा इतरत्-उत्तरप्रयोग-करणं गृह्यते, तछक्षणं चेदम्-प्रयोगेण यदिह लोके मूलप्रयोगेण निष्पन्नात् तन्निष्पन्नात् निष्पद्यते तदुत्तरप्रयोगकरणं, यत् यत् निर्जावानां पदार्थानां जीवप्रयोगेण कियते-निर्वत्येते तत्तद्वणीदि कुसुम्भादीनां रूपकम्मीदि कुट्टिमादौ अजीवे ओरालिआइआई ओहेणिअरं पओगओ जमिह। निष्फन्ना निष्फज्जइ आइछाणं च तं तिण्हं॥ १५९॥ (भा.) पाङ्गाद्यसम्भयात् , तत्रौदारिकादीनामष्टावङ्गानि, अङ्गत्यादीनि डपाङ्गानि, शेषाणि अङ्गोपाङ्गानि मूलकरणं, तानि चामूनि—  $\mathbb{X}$  प्रयोगकरणं, जीवप्रयोगकरणं द्विप्रकारं, मूळे–मूळ्गुणकरणं तथा उत्तरगुणे चेति–उत्तरगुणकरणं, ब्यासार्थ तु ग्रन्थकार जं जं निज्जीवाण कीरइ जीव्प्यओगओं तं तं। वंद्याइ रूवकम्माइ वावि अज्जीवकरणं तु ॥ १५७ ॥ (भा.) जीवप्पओगकरणं दुविहं मूलप्पओगकरणं च । उत्तरपओगकरणं पंच सरीराइं पहममिम ॥ १५८ ॥ (भा.) सीसमुरोअरिपट्टी दो बाह् ऊरुआ य अटुंगा। अंगुलिमाइ उवंगा अंगोवंगाई सेसाई॥ १६०॥ (भा.) एव वश्यति, तत्रात्पवक्तव्यत्वाद्जीवप्रयोगकरणमादावेवाभिधित्सुराह— अजीवविषयत्वाद् अजीवप्रयोगकरणमिति ॥

भावात्, द्वितीयादि तु समयेषु ग्रहणमोक्षो, युक्तिरत्र पूर्ववत्, ततः सङ्घातमेकसामयिकामिति, सङ्घातमित्यत्र नर्पुसकता तथा दर्शनात्, तथैव परिशाटनं-परिशाटनाकरणमेकसमयमिति वर्तते, सर्वपरिशाटनस्याप्येकसामयेकस्वादेवेति, 'औदा-रिक' इत्यौदारिकश्चरीरे 'संघायणपरिसाडण' ति संघातनपरिशाटनकरणं तु शुलकभवग्रहणं त्रिसमयोनं, तत् पुन-रेवं भावनीयं-जघन्यकालस्य ग्रतिपाद्यितुमभिग्नेतत्वात् विग्रहेणोत्पाद्यते, तत्रश्च द्वौ विग्रहसमयावेकः सङ्घातसमय इति जीवोऽपि तत्प्रथमतयोत्पद्यमानः सन् आद्यसमये औदारिकश्चरीरपायोग्याणां पुद्गलानां प्रहणमेव करोति, न तु मुझत्य-तैन्ध्रेनं, तथा चोकम्-"दो विगाहंमि समया समयो संघायणाऍ तेहणं। खुडागभवगाहणं सबजहन्नो ठिईकालो॥ १॥" इहच सर्वेजघन्यमायुष्कं शुह्रकभवग्रहणं, प्राणापानकालस्वैकस्य सप्तद्यभाग इति, उक्तं च भाष्यकारेण—"खुडुागभव-अ प्रतिष्ठायां तापिकायां सम्पानकप्रसेपात् स पूपः प्रथमसमये एव एकान्तेन स्नेहपुद्रछानां महणमेव क्रोति, न त्यागम् अभावात्, द्वितीयादिषु तु समयेषु यहणमोक्षो, तथाविधसामध्येयुक्तत्वात्, पुद्रलानां च सङ्घातभेदधर्मत्वात्, एवं एयं जहन्नसुम्रोसयं तु पलिअत्तिअं तु समज्जां। विरहो अंतरकालो ओराले तिस्समो होह ॥ १६४॥ (भा.) इदं जघन्यं सङ्घातादिकालमानम्, उत्कृषं तु सङ्घातपरिशादनकरणकालमानमौदारिके-औदारिकमाश्रित्य पत्यो-पमनिकं समयोनम्, तथाहि-इहोत्कृष्टकालस्य प्रतिपाद्यत्वात् अयमवित्रहसमापन्नो गृह्यते, स इहभवात्परभवं गच्छन् गृह्यते, स इहभवात्परभवं गच्छन् करोति, ततो द्वितीयसमयादारभ्य इहमवश्ररीरशाट कुला परभवायुषः त्रिपल्योपमकाळस्य प्रथमसमयेन श्ररीरसङ्घात माहणा सत्तरस हवति आणपाण्ति ति गाथार्थः॥

विमार्टिश सम्पा नद्रों। मंपायणानम्थो ॥ १ ॥ नेहणं मुङ्काम् । परित्रं परभामविमाहेणेन् । गंतुण पदममम्पे संघातयतो विनमयन्यूनशुरायभवयत्वायभाषा जयन्योऽन्यरहाङः, उन्नं च-"मंबायंतरकान्यं बहस्र आं तुत्रुमं तिममज्ञणं । दो तकरणत्य जपन्योऽन्तरकाङित्यनमयद्येनं बुङिकभवप्रहणं, सम्पूणं तु बुङकभवप्रहणं परिशादस्वेति, कथं सर्वसङ्गातस्य जघ-न्यान्तरकाङिरक्रमपद्यीनं बुङकभयष्टणं १, वर्षते, यदा कथिदेकेन्द्रियादिजीयो मृतः सन् समयद्वयं विष्रहे कृत्या कुछ-तिसमयहीणं खुद्धं होड् भवं सपवंघ-साटाणं। उक्षोस पुषकोडी समयो उदही अ तित्तीसं॥ १६५॥ (भा.) त्रिसमयहीनं खुद्धं, 'भवं' ति संपूर्णं खुद्धकभवयहणं, यथाकमं सर्ववन्धशाटयोरन्तरकालः, किमुकं भवति !–सर्वसङ्घा-क्भवबहणासुर्केषु पृष्टिपादिष्ट्यकः तृतीयनमधे औदारिकस्य महानं फतवान् तदा औदारिकश्ररिमधिकस्य मझातस्य न्येतरमेदः मङ्गातपरिशादकाल उकः, सङ्गातपरिशादयोस्त्वेक एव समयः, द्वितीयस्यासम्भवात्, अधुना सङ्गातादि-उक्तं च-"उक्कोसो समज्जो जो सो संघयणासमयहीणो। किह न दुसमयविहीणो साङणसमएऽत्रणीयंमि ? ॥ १॥ भण्णाड् भवचरमंमिवि समए संघायसाडणा चेव।परभवसमए साडणमतो तदूणो न कालोति॥ १॥" एवमौदारिके जघ-तथा परिशाटसमयेनापि, ततो द्विसमयहीनं पत्योपमत्रयं प्राप्नोति, तद्युक्तं, यस्तुतत्वापरिज्ञानात्, निश्चयतो हि भवस्य चरमेऽपि समये सङ्घातपरिशाटावेव, परिशाटस्तु परभवप्रथमसमयेन, अत एकेन समयेनोनता, न द्वाभ्यामिति, सङ्घातपरिशाटोभयकालः, ततस्तेन सङ्घातनासमयेन ऊनं पत्यौपमत्रयमिति, नतु यथा सङ्घातसमयेनोनं पत्योपमत्रयं मत विरहो जयन्येतरमेदोऽभिधीयते, तथा चाह—

स विन्नओ ॥ २ ॥" कथं पुनः सर्वपरिशादस्य सर्वपरिशादस्यान्तरपरिमाणं जघन्यं परिपूर्णं शुक्तकभवग्रहणं १, उच्यते-इहानन्तरातीतभवचरमसमये कश्चिदौदारिकश्चरीरी सर्वपरिशाटं कृत्वा वनस्पतिष्वागत्य सर्वेजघन्यश्चङकभवग्रहणायुष्क-शाटिविचक्षा व्यवहारनयमतापेक्षया, शुल्लकभवग्रहणमनुपाल्य पर्यन्ते परभवग्रथमसमये सर्वपरिशाटो निश्ययनयमतापेक्षया, ततो न कश्चिहोषः, अन्यथा श्चुछकभव्यहणप्रथमसमयस्य पूर्वभव्याटेनावरुद्धत्वात् समयहीनं श्चुछकभव्यहणं जघन्यं परि-शाटान्तरं स्थात्, तथा सर्वनम्य सर्वमङ्गातरूप उक्राष्टोऽन्तरकालः पूर्वकोटी तथा समयः, तथा उद्धिश्च-सागरोपमाणि च समये औदारिकशरीरस्य मङ्घातं करोति, इह विग्रह्मसक्तममयद्यमध्यादेकः प्राक्तमपूर्वकोट्यां प्रक्षित्यते, तत्र त्रयाखिश-मोत्तण इहं तइए समये संघातयंतस्त ॥२॥" सर्वपरिज्ञाटस्य उत्कृष्टोऽन्तरकाल एष एवं समयहीनः, किमुक्तं भवति ?-परि-पूर्णानि त्रयस्त्रिशत्तागरोपमाणि सम्पूर्णां च पूर्वकोटी, तथाहि-कश्चित् संयतमनुष्यः स्वभवचूरमसमये औदारिकपूर्वपरि-पाल्यानुत्तरमुरेषूत्पन्नः, तत्र त्रयास्त्रिशत्तागरोपमाणि उत्कृष्टमायुष्कमनुभूय तत्रश्युत्वा समयद्भयं विग्रहे विधाय तृतीये त्सागरोपमाणि समयाधिकपूर्वकोट्यधिकान्युत्कृष्टमौदारिक्यारीरमङ्घातान्तरं लभ्यते इति, तथा चोकम्-"उक्कोसं तेत्तीसं समयाहिय पुनकोडिसहियाई। सो सागरोनमाई अविग्गहेणेय संघायं॥१॥ काऊण पुनकोडिं धरिडं सुरजेट्डमाज्यं तत्तो। शार्ट कुत्वाऽनुत्तरेषु त्रयस्त्रिशत्सागरोपमाण्यतिवाह्य पुनर्मनुष्येष्वौदारिकसर्वसङ्घातं कृत्वा पूर्वकोट्यन्ते परभवप्रथमसमये त्रयास्त्रेशत्, तथाहि-कश्चित् पूर्वभवादविष्रहेण मतुष्यभवे समागत्य प्रथमसमये सङ्घातं कृत्वा पूर्वकोटिप्रमाणायुष्कं मनुपाल्य पर्यन्ते सर्वपरिजाटं करोति ततः परिपूर्णं क्षुत्रकभवग्रहणमन्तरं भवति, इहानन्तरातीतभवचरमसभये

दाय तदनन्तरमुभयमारभते, तत्र तावद् द्वौ विग्रहममयावेकश्च सङ्घातसमयो देवादिभवसम्बधीनि त्रयस्त्रिशत् सागरोप-माणीति यथोकप्रमाणमुत्कृष्टमुभयान्तरमिति, उक् च-''उभयंतरं जहन्नं समभो निविग्गहेण संघाते। परमं सतिसमयाइं 🎖 छाने वा त्रयस्त्रियत्तागरोपमाण्यनुभूष पुनर्षि समयद्वयं विग्रहेण गमथित्वा तृतीयसमये औदारिकस्य श्ररीरस्य सङ्घातमा-द्विसमयमान उत्कृष्टो, वैक्रियसङ्घात इति वर्त्तते, कालतश्चेति गम्यते, स पुनर्यदा औदारिकश्चरीरी वैक्रियलिधमान् विक्र-विणारम्भसमय एव वैक्रियसङ्घातं समयेन कृत्वा स्वायुःश्वयात् मृतो द्वितीयसमये विग्रहाभावेन क्रजुश्रेण्या सुरेषुत्पद्यमानः वैक्तियं सङ्घातयति तदाऽवसातन्यः, आहं च-''उक्कोसा समयहुगं जो समयविउविङं मओ विङ्ए। समये सुरेसु बच्चइ निवि-गहतो तयं तस्स ॥ १॥" शाटः पुनर्जधन्यत उत्कर्षतश्च समयमेव कालतो 'विक्कवणायां' वैक्रियशरीरविष्यो निर्दिष्ट-तेत्तीसं उयहिनामाइ ॥ १ ॥ अणुभविडं देवादिसु तेत्तीसमिहागयस्स तइयंसि । समए संघातयतो नेयाइं समयेकुसलेहिं वेडिबियसंघाओं जहन्न समेओं ड दुसमयुक्षोसों।साडो पुण समयं चिअ विडवणाए विणिहिट्टो॥१६७॥(भा.) वैक्रियस संघातः—सर्वसङ्घातकालें 'जघन्यः' सर्वेस्तोक एकसमय एव, तुशब्दस्यैवेकारार्थत्वेनावधार्यमाणत्वात्, अयं चौदारिकशरीरिणां वैक्रियळिंघमतां विकुर्वणारम्भे देवनारकाणां च तत्प्रथमतया शरीरग्रहणेऽवसातव्यः, उक्तं च– ''वेडवियसंघातो, समओ सो पुण विडवणादीए । औरालियाणमहवा, देवाईणादिगहणंसि ॥ १॥'' तथा द्विसमयो– । २ ॥" उत्ता औदारिकमधिकृत्य सर्वसङ्घातादिवक्च्यता, साम्प्रतं वैक्रियमधिकृत्योच्यते, तत्रेयं गाथा— सीथेकरगणधरेः ॥ अधुना सङ्घातपरिश्राटकालमानममिषित्मुराह—

गटं करोति, तदा वैक्रियस्य शाटस्य शाटस्य चान्तरमीदारिकशरीरवैक्रियशरीरगतमन्तर्भेह्ननेद्वयं भवति, तच द्वयमपि बृह-निर्वेतं वृक्षकाछिकं-अनन्तोत्सिर्ष्यिण्यवसिर्षिणीमानं, तथाहि-यदा कश्चित् जीवो वैक्रियश्ररीरस्य सङ्घातादित्रयं कृत्वा बनस्प-तिषूत्पद्यते तत्र चानन्तकाळमतिवाह्य तत् उद्घत्तः पुनरिष वैक्रियश्ररीरमासाद्य सङ्घातादित्रयं करोति तदा सङ्घातपरिशादत-न्येनान्तरमेकसामयिकं, य औदारिकश्चारीरी वैक्रियङ्बिमान् उपकल्पितवैक्रियश्चारीरः परिपूर्णं तिषंङ्कमनुष्यवैक्रियश-विभयल विधान कचित् प्रयोजने वैकियश्रीरं कृत्वा सिद्धकार्यः पर्यन्ते तस्य सर्वशाटं विधाय पुनरौदारिकश्ररीरमाश्रयति, तत्र चान्त्रमुह्रते स्थित्वा पुनरप्युत्पन्नप्रयोजनो वैक्रियं करोति, तत्र चान्त्रमुह्रते स्थित्वा पुन्रप्यौदारिकमागच्छन् वैक्रियस्य तरमेकमेवान्तमुहूर्तं विवक्षितमतो जघन्यमन्तर्भृहूर्तप्रमाणमुक्तमिति, त्रयाणामपि चोत्कृष्टं 'ग्रुक्षकालिकं' ग्रुक्षकालेनानन्तेन दुभयरूपस्य त्रयस्याप्यनन्तोत्सार्षिणयवस्यिणोरूपो वनस्पतिकालोऽन्तरे भवतीति ॥ उक्ता वैक्रियश्ररीरमधिकृत्य सङ्घाता-ोरस्थितिकालं यावत् सङ्घातपरिशाटौ विधाय मृतोऽविग्रहेण देवेषु समुत्पद्य प्रथमसमये वैक्रियशरीरसङ्घातः द्वितीया-अन्यथा तृतीयेऽपि समये मृतस्य यथोक्तमन्तरमवाष्यते इति । शादस्य जघन्यमन्तर्भेह्ननै, यदा कश्चिदौदारिकशरीरी देसमयेषु तु सङ्घातपरिशाटी तस्यावाष्येते, उक्तं च-''उभयस्सवि चिरवि अधियमतस्स देवेसऽविगाहमयस्स । अंतरमेगो समयो नायबो समयकुमलेहिं॥१॥" इह 'चिरविज्ञ बियमयस्से' ति यदुक्तं तत् सङ्घातपरिशादोभयन्यक्तीकरणार्थं आहारे संघाओं परिसाडों अ समयं समं होइ। उभयं जहब्रमुक्कोसयं च अंतोम्रहुत्तं तु॥ १७०॥(भा.) दिवक्वता, साम्प्रतमाहारकमधिकृत्य तां प्रतिपाद्यज्ञाह—

'उभयं' सङ्घातपरिशाटनछक्षणं प्रवाहमङ्गिकृत्य सामान्येन 'अनाद्यनिघनं' अनाद्यपर्यवसितं, केषांचित् पुनर्भेच्या-॥मुभयं 'सान्तं' सपर्यवसानं, नतु सर्वेषां, तथा अन्तरमनादिभावादत्यन्तावियोगतश्च नानयोरिति ॥ अथवेदमन्यत् जीव-रणं च उभयनिषेघः-सङ्घातपरिशाटशून्यं, अमीषामेबोदाहरणान्युपद्शेयति-पटः शङ्घः शकटं स्थूणा 'जीवपयोगे' इति जीवप्रयोगकरणे तत्कायव्यापारमाश्रित्य यथासङ्ख्यमेतान्युदाहरणान्यवसेयानि, तथाहि-पटस्तंतुसङ्घातात्मकत्वात् अथवाशब्दः प्रकारान्तरप्रदर्शनार्थः, 'सङ्घात' इति सङ्घातकरणं शातनं च-शातनकरणं च उभयं-संघातशातनक-तङ्कातकरणं, शङ्करत्वेकान्तशाटकरणात् शाटकरणं, शकटं तक्षणकीलिकादियोगात् तदुभयकरणं, स्थूणा पुनरूध्वेतिर्धक्करण-योगात् सङ्घातशाटिवरहादुभयशून्यसिति । उत्तं जीवप्रयोगकरणं, आह-नतु 'जं जं निज्जीवाणं कीरइ जीवप्योगतो तं ।'मित्यादिनाऽस्याजीवकरणतैव युक्तियुक्तेति, तदप्ययुक्तं, अभिप्रायापरिज्ञानात्, इह चादावेवाथवाशब्दप्रयोगः प्रकारा-न्तरमात्रदर्शनार्थ इत्युक्तं, ततोऽत्र व्युत्पत्तिभेदमात्रमाश्रीयते, जीवप्रयोगेण करणं जीवप्रयोगकरणं, ज्यायांश्रायमन्त्रर्थः अहवा संघाओं साडणं च उभयं तहोभयनिसेहों।पड-संख-सगड-थूणा जीवपओंगे जहासंखं ॥१७४॥(भा.) इत्यलं प्रसङ्गेन । उक्तं द्रव्यकरणं । सम्प्रति क्षेत्रकरणस्यावसरः, तत्रेयं निर्युक्तिगाथा-योगनिवींततं चतुविधं करणं, तथा चाह—

खित्तरस निध्य करणं आजासं जं अकितिमो भावो। वंजणपरिआवज्ञं तहावि पुण उच्छुकरणाहे॥ १०३०॥ इह क्षेत्रस्य नास्ति करणं-क्रियमाणता, यसात् क्षेत्रं खत्वाकाशं, आकाशं चाकृत्रिमो भावः-अकृतकः पदार्थः, अकृत-

🖔 कस्य च सतो नित्यत्वात् करणत्वानुपपत्तिः, आह—ययेवं किमिति निर्युक्तिकारेण निस्रेपगायायामुपन्यसं १, उच्यते—'वंजपे'-दिरूपत्वात् , वत्तनादीनां च स्वयमेव भावात् , आह-यथेवं किमिति निर्शिक्तिकातोपन्यातं ?, उच्यते, तथापि व्यञ्जनप्रमाणेन भवतीति शेषः, इह ब्यञ्जनशब्देन वियक्षया यत्तेनाद्यभिच्य क्रक्तवात् द्रब्याणि परिपृद्धन्ते, तत्प्रमाणेन तत्रीत्या तद्वलेन, हारनयादिस करणं, तथा चाह-यववालवादिकरणेरनेकथा भवति व्यवहारः, उक्तं च-'भवं च गलवं चेन, कोलवं त्यादि, इह व्यञ्जन्याब्देन क्षेत्रामिन्यञ्जकत्वात् पुद्रला गृह्यन्ते, पर्यांयं कथित् प्रागमस्थापरित्यागेनायस्थान्तरापत्तिं, ४ पर्यायपर्यायवतोः कथख्चिरमेदादिति, उपचारतो या होत्रस्य करणं, तथा चाह-'इशुकरणादि' इश्चक्षेत्रकरणमित्यादि, ) तथा च लोके वक्तारः-इश्चक्षेत्रं मया कुतं शालिक्षेत्रं मया कृतमित्यादि, आदिशब्दादेव क्षेत्रे पुण्यादी करणं क्षेत्रकरणं क्षेत्रे कलनं कालः कलासमूहो या कालः तस्मिन् कालेऽपि, न केवलं वेजस्येत्यपिशन्दायः, नास्ति करणं-कृतिः, तस्य यत्तेना-्र तथाहि-वत्ताद्यसाद्वतां कथब्रिद्भिन्ना एव, ततथ तत्करणे तेपामपि करणमेबेति, यदिवा समयादिकालपेक्षयाऽपि व्यव-ब्यञ्जनयोगतः पर्यायो ब्यञ्जनपर्यायः तमापत्रं सत् तथापि क्षेत्रकरणमुच्यते, इयमत्र भावना-यद्यपि नाम क्षेत्रमकृत्रिमत्यात् करणायोगि तथापि घटपटादिसंयोगतो ये तत्तद्यगाह्यमानतालक्षणाः पर्यायासेगां करणोपपत्तितः क्षेत्रस्यापि करणोपपित्तः, थीविहोयणं। गढादि बणियं चेव, विट्टी हवर् सत्तमी॥१॥" एतानि सप्त करणानि चढानि वर्तन्ते, चत्वारि तु राकुनिपभुतीनि काछेऽवि नित्य करणं तहावि युण बंजणप्पमाणेणं। यययालयाइकरणेहिं पेगहा होइ ययहारो ॥ १०३१ ॥ प्रकत्यमाणं करणं क्षेत्रकरणमित्यादिपरिग्रहः ॥ उत्तं क्षेत्रकरणं, अधुना कालकरणं वत्तव्यं, तत्रेयं गाथा—

'उभयं' सङ्घातपरिशाटनळक्षणं प्रवाहमङ्गीकृत्य सामान्येन 'अनाद्यनिधनं' अनाद्यपर्धवसितं, कैषांचित् युनर्भन्या-गमुभयं 'सान्तं' सपर्यवसानं, नतु सर्वेषां, तथा अन्तरमनादिभावाद्त्यन्तावियोगतश्च नानयोरिति ॥ अथवेदमन्यत् जीव-अथवाशब्दः प्रकारान्तरप्रद्शेनार्थः, 'सङ्घात' इति सङ्घातकरणं शातनं च-शातनकरणं च उभयं-संघातशातनक-खित्तरस निध्य करणं आगासं जं अकितिमो भावो । वंजणपरिआवजं तहावि पुण उच्छुकरणाहे ॥ १०३०॥ इह क्षेत्रस्य नास्ति करणं-क्रियमाणता, यसात् क्षेत्रं लब्वाकाशं, आकाशं चाक्रत्रिमो भावः-अकृतकः पदार्थः, अकृत-सङ्घातकरणं, शङ्घस्त्वेकान्तशाटकरणात् शाटकरणं, शकटं तक्षणकीलिकादियोगात् तदुभयकरणं, स्थूणा पुनरूध्वेतिर्धक्करण-योगात् सङ्घातशाटविरहादुभयशून्यमिति । उक्तं जीवमयोगकरणं, आह-नत्र 'जं जं निर्ज्ञावाणं कीरड् जीवप्योगतो तं ।'मित्यादिनाऽस्याजीवकरणतेव युक्तियुक्ति, तदप्ययुक्त, अभिप्रायापरिज्ञानात्, इह चादावेवाथवाशब्दप्रयोगः प्रकारा-रणं च उभयनिषेधः-मङ्घातपरिशाटशून्यं, अमीषामेवोदाहरणान्युपद्श्यति-पटः शङ्कः शकटं स्थूणा 'जीवपयोगे' अहवा संघाओं साडणं च उभयं तहोभयनिसेहो।पड-संख-सगड-यूणा जीवपओगे जहासंखं ॥१७४॥(भा.) न्तरमात्रदर्शनार्थं इत्युक्तं, ततोऽत्र ब्युत्पत्तिमेदमात्रमाश्रीयते, जीवप्रयोगेण करणं जीवप्रयोगकरणं, ज्यायांश्रायमन्त्रर्थः र्शत जीवप्रयोगकरणे तत्कायव्यापारमाश्रित्य यथासङ्ख्यमेतान्युदाहरणान्यवसेयानि, तथाहि-पटस्तेतुसङ्घातात्मकत्वात् इत्यलं प्रमङ्गेन । उक्तं द्रव्यकरणं । सम्प्रति सेत्रकरणस्यावसरः, तत्रेयं निर्युक्तिगाथा-।योगनिवींततं चतुविधं करणं, तथा चाह—

काछेऽवि नित्य करणं तहावि युण वंजणप्पमाणेणं। बववालवाइकरणेहिं णेगहा होई ववहारो ॥ १०३१॥ कलनं कालः कलासमूहो वा कालः तस्मिन् काछेऽपि, न केवलंक्षेत्रस्येत्यपिशब्दार्थः, नास्ति करणं-कृतिः, तस्य वर्तना-कस्य च सतो नित्यत्वात् करणत्वानुपपत्तिः, आह-यधेवं किमिति निर्धिक्तकारेण निक्षेपगाथायामुपन्यस्तं १, उच्यते-'वंजपो' त्यादि, इह व्यञ्जनशब्देन क्षेत्रामिन्यञ्जकत्वात् पुद्गळा गृह्यन्ते, पर्यायं कथञ्चित् प्रागवस्थापरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिं, करणायोगि तथापि घटपटादिसंयोगतो ये तत्तद्वगाह्यमानताळक्षणाः पर्यायासेषां करणोपपत्तितः क्षेत्रस्यापि करणोपपत्तिः, पर्यायपर्यायवतोः कथिद्वदिमेदादिति, उपचारतो वा क्षेत्रस्य करणं, तथा चाह-'इश्चकरणादि' इश्चक्षेत्रकरणमित्यादि, तथा च लोके वक्तारः-इश्चक्षेत्रं मया क्रतं शालिक्षेत्रं मया क्रतमित्यादि, आदिशब्दादेव क्षेत्रे पुण्यादो करणं क्षेत्रकरणं क्षेत्रे दिरुपत्वात् , वर्तनादीनां च स्वयमेव भावात् , आह-यद्येवं किमिति निर्धित्तिकृतोपन्यसं १, उच्यते, तथापि व्यञ्जनप्रमाणेन तथाहि-वर्तेनादयसाद्वतां कथञ्चिद्मिन्ना एव, ततश्च तत्करणे तेषामपि करणमेवेति, यदिवा समयादिकालापेशयाऽपि व्यव-भवतीति शेषः, इह व्यञ्जनशब्देन विवक्षया वर्तनाद्यभिन्यञ्जकत्वात् द्रव्याणि परिगृह्यन्ते, तत्प्रमाणेन तन्नीत्या तद्वलेन ब्यञ्जनयोगतः पर्यायो ब्यञ्जनपर्यायः तमापन्नं सत् तथापि क्षेत्रकरणमुच्यते, इयमत्र भावना-यद्यपि नाम क्षेत्रमकृत्रिमत्वात प्ररूपमाणं करणं क्षेत्रकरणमित्यादिपरिग्रहः ॥ उत्तं क्षेत्रकरणं, अधुना कालकरणं वत्तव्यं, तत्रेयं गाथा-

7E

भवति, यदाह पाणिनि: स्वप्राकृतलक्षणे-'व्यत्ययोऽप्यांसा'मिति, रात्रिगतं करणं भवतीत्यर्थः, यथा शुक्कचतुथ्यां द्विगु-णितायां अष्टौ भवन्ति, तेम्यो द्वौ पात्येते, जाताः षर्ट्ट, सप्तमिश्च भागो न पूर्यते, तत आगतं षष्टं दैवसिकं वणिजाभि-धानं करणं, रूपे तु पक्षिप्ठे सप्तमं विष्यभिधानं रात्रिगतं करणं, एवमन्यत्रापि शुक्कपक्षे भावनीयं, इह लोकप्रसिद्धः कर-क्लंमि। सत्तिष् देवसियं तं चिय रूवाहियं रात्ति॥ १॥" अस्या अक्षरगमनिका-कृष्णस्य शुक्कस्य वा प्रस्तुतपक्षस्य अति-हते षट् शेषा जाताः, आगतं षष्ठं वर्णिजाभिधानं दैवसिकं करणं, रूपे त्वत्र प्रक्षिप्ते रात्रिगतं विष्ठाभिधानं सप्तमं करणं रुभ्यते, एवमन्यत्रापि कृष्णपक्षे, शुक्कपक्षे विशेषमाह-'दुरूवहीणा य सुक्कपकत्विभिन'ति शुक्कपक्षे द्विगुणतिथिराशेद्वौ पात्येते ततो देवसिकं करणमागच्छति, तदेव रूपाधिकं रात्रौ, सूत्रे द्वितीया सप्तम्यर्थे प्राकृतत्वात्, प्राकृते हि विभक्तीनां व्यत्ययो स्थिराणि करणानि, उक् च—"सउणि चउप्पय नागं किंसुग्धं च करणं थिरं चउहा । बहुळचउहसिरातिं सउणी सेसं तियं कमसो ॥ १॥" एषाऽत्रोत्तरार्द्धभावना—कृष्णचतुर्हशीरात्रौ शकुनिः अमादिने चतुष्पदं अमारात्रौ नागकरणं, प्रतिपहिंबा कॅस्तुघ्नं, तदनन्तरं रजनीदिनेषु बवादीनि करणानि, तेषां च परिज्ञानोपायोऽयं-''पक्खतिहओ दुगुणिया दुरूबहीणा य सुक्क-णानयनोपायोऽपि विद्यते 'तिहि दुगुणी एक्किहिं ऊणी सत्ताहिं हरणं सेसं करण'सिति, अयमपि युक्तः, केवलमिह मासतिथयो द्विगुणितच्याः, यचेहागच्छति तद्रात्रिगतं करणं, रूपे तु पातिते दिवसगतमिति, एवं च करणद्वयेनापि शुक्त-क्रान्ता यास्तिथयः ता द्विगुणीक्रियन्ते, तत आगतराशेः सप्तमिभोगो हियते, एवं कृते यत्करणमागच्छति तत्प्रस्तुततिथौ कृष्णपक्षे दैवसिकं विज्ञेयं, रूपाधिकं तु तदेव रात्रों, तथाहि-कृष्णद्यम्यां द्विगुणितायां विद्यतिभेवति, ततः सप्तमिभोगे

जीवमजीवे भावे अजीवकरणं तु तत्थ वण्णाई। जीवकरणं तु दुविहं सुअकरणं नो अ सुअकरणं॥ १०३२॥ इह अलाक्षणिको मकारः माकृतत्वात्, भावे–भावविषयं करणं द्विविधं, तद्यथा–जीवे अजीवे च, तत्रात्पवक्तव्यत्वाद्-बारसी पुणिमाइ रात्तें बवं होई ॥ २ ॥ बहुळस्स चउत्थीए दिवा य तह सत्तमीअ राइमि । इक्कारसीइ उ दिवा बवकरणं होइ नायबं ॥ २ ॥" इत्यादि, अळं प्रसङ्गेन ॥ उत्तं कालकरणं, अधुना भावकरणमभिधीयते–तत्र भावः–पर्यायः, वणींदि, किमुक्तं भवति १-यदिह परप्रयोगमन्तरेणात्रादेनीनावणीन्तरगमनं, आदिशब्दात् गन्धादिपरिग्रहः, एतत्सर्वम-पक्षे प्रतिपदि निशि वनकरणं, द्वितीयायां दिवसे वालवं, रात्रो कौलवं, तृतीयायाः दिवसे स्त्रीविलोचनं निशि गरादि चतु-जीवभावकरणं, नतु च द्रव्यकरणमापे विश्वसाविष्यमेवंश्रकारमेवोक्तं ततः कोऽत्र भावकरणे विशेषः ?, उच्यते, इह भा-सम्बन्धः ॥ सम्प्रति जीवभावकरणेना-सुक्कचडित्यकारिसिनिसि अद्विमि युणिगमाइ दिवा ॥ १ ॥ सुद्धस्स पिडवइनिसि पंचिमिदिणि अद्वमीइ राइम्मि । दिवसस्स वाधिकारात् पयायप्राधान्यमाश्रीयते, तत्र तु द्रव्यप्राधान्यमित्यदोषः, जीवकरणं तु जीवभावकरणादि च जीवभावत्वात अजीवभावकरणं परिगृहाते, तत्र-तयोमध्ये थ्यां दिवसे वणिजं निशि विधिरियेवमादि स्वयं भावनीयं, उकं च-'किण्हनिसि तइअदसमीसत्तमिचाउइसीसु अह विद्वी द्विविधं अतभावकरणं नोश्चतभावकरणं च-गुणकरणादि, चशब्दस्य च व्यवहितः तस्य जीवाजीवोपाधिमेदत्वात् तत्करणमच्योघतो द्विविधमेव, तथा चाह-जीवभावकरणमेवादाबुपद्शयति-अजीवकरणं तुशब्दस्य विशेषणार्थत्वात् धिकार इति, तदेव यथोहिंधं तथैव च भेदतः प्रतिपिपाद् यिषुराह—

विशिमिष्ट, लौकिकं लोकोत्तरं च श्वतं प्रत्येकं बद्धमग्रद्धं च, तत्र पद्यगद्यवन्धनाद्वद्धं शास्त्रवत्, तथा चाह—बद्धं सु द्वाद-शास्त्रम्—आचारादिगणिपिटकं निर्दिष्टं, तुशब्दस्य विशेषणार्थत्वात् लोकोत्तरमिदं, लौकिकं तु भारतादि विशेषं तद्विपरी-तमग्रदं, लोकलोकोत्तरभेदमेवावसेयं, 'निसीहमनिसीहगद्धं' इति, बद्धं श्वतं द्विविधं, तद्यथा-निशीथमनिशीथं च, तुश-ब्दोऽत्रापि लौकिकलोकोत्तरभेदभिष्रताख्यापनार्थः, तत्र रहसिपाठात् रहस्युपदेशाच निशीथमुच्यते, प्रकाशपाठात्प्रकाशो-भूएऽपरिणह विगए सहकरणं तहेच न निसीहं। पच्छन्नं तु निसीहं निसीहनामं जहऽज्झयणं॥ १०३४॥ भूतं उत्पन्नं अपरिणतं-नित्यं विगतं-विनष्टं भूतापरिणतविगतं, समाहारत्वादेकवचनं, किमुक्तं भवति ?—'उप्पणोइ वा विगमेड वा धुवेड वा' इत्यादि, किंविशिष्टमित्याह-शब्दकरणं-शब्दः कियते यसिन् तत् शब्दकरणं, उक् च-"ओत्ती सहक्षरणं पगासपाढं च सरविसेसो वा"। न निशीथं भवति, इयमत्र भावना-यत् उत्पादाद्यर्थप्रतिपादकं तथा महताऽपि शब्देन प्रतिपाद्यं तत् प्रकाशपाठात् प्रकाशोपदेशाचानिशीथमिति, प्रच्छन्नं तन्निशीथं, रहसि पाठात् रहस्युपदेशांचा, यथा निशीथनामकमध्ययनमिति, अथवा निशीथं गुप्तायभुच्यते, यथा अत्रायणीये वीर्यपूर्वे असिनासिप्रवादे च पाठः, 'जत्येगो दीवायणो भुंजइ तत्थ दीवायणसयं भुंजइ, जत्थ दीवायणसयं भुंजइ तत्थेगो दीवायणो भुंजइ' तथा 'जत्येगो बद्धमबद्धं तु सुअं बद्धं तु दुवालसंग निहिहं। तिबिवरीअमबद्धं निसीहमनिसीह बद्धं तु ॥ १०३३॥ श्चतं दिविधं-द्रिपकारं, तद्यथा-चद्धमवद्धं च, तुशब्दो विशेषणायीः, स च लौकिकलोकोत्तरभेदभिन्नतां पदेशाचानिशीथमिति ॥ साम्प्रतमनिशीथनिशीथयोरेच स्वरूपप्रतिपादनार्थमाह—

सयसहस्सविङ्गणं, चड्हथं करडङ्कुरडा दोसिट्टएरुबङ्गाया कुणालनयरीए निद्धमणमूले बसही वरिसायाले देवयाणु-कुपणं, न वरिसइ नगरपरिसरे, अण्णत्थ सबत्थ वरिसइ, लोको अह्ण्णो, निमित्तियं, एएसिं गुणे(हि)न वरिसइ, ततो नाग-दीवायणो हम्मइ तत्थ दीवायणाणं सयं हम्मइ, जत्थ दीवायणसयं हम्मइ तत्थेगो दीवायणो हम्मइ" तथा चामुमेवार्थ-स्थानसम्भवादीनामिति, लौकिकमप्यनिवद्धं वेदितव्यं अड्डिकप्रत्याङ्घकादि, प्रन्थानिवद्धप्वात् , अत्र बृद्धसम्प्रदायः-आरहप् पवयपे पंच आदेससयाणि अणिवद्याणि, तत्थेगं मरुदेवा, नहिं अंगे उवंगे वा पादो अत्थि जहा अर्चतथावरा होरुण सिद्धा रगेहिं तेसिं निच्छुभणं करेडमादनं, ते पुच्छंति-कीस निच्छुभह् १, लोगा भणंति-जाब नुब्भे पत्थ नगरे ताव न वरिसइ, एवमनन्तरोकप्रकारं सर्वे लोकोत्तरश्चतं, लौकिकं त्वारण्यकादिषु द्रष्टव्यं, अबद्धं पुनरादेशानां भवंति पञ्च श्रतानि, अज्जेअणीआंमेम जहा दीवायणु जत्य एगु तत्य सयं। जत्य सयं तत्थेगो हम्मइ वा भुंजई वावि॥ १०३५॥ किंभूतानीत्यत आह-यथैका-तस्मिन् समये अद्वितीया मरुदेवी ऋषभजननी अत्यन्तस्थावरा-अनादिवनस्पतिराशेरुद्धता इति, विइयं सयंभुरमणसमुद्दे मच्छाणं पडमपत्ताण य सबसंठाणाणि संति बलयसंठाणं मोत्तुं, तह्यं विण्हुस्स साहरेगुजोयण सिद्धा ॥ १०३६॥ अक्षरगमानेका तु प्रतीता, इदमाञापकद्वयमपि सम्प्रदायाद्प्रतीतार्थमिति गुप्तार्थत्वानिश्रीथमिति सिद्धा-निष्टिताथी सञ्जाता, उपलक्षणमेतत्, अन्येषामपि स्वयम्भूरमणजल्धिमत्त्वपद्मपत्राणां एवं बद्धमबद्धं आएसाणं भवंति पंचसया। जह एगा मरुदेवी अर्चतं थावरा मभिधातुकाम आह—

प्रवाद पंचडाणाणि, तंजहा—आलीढं पचालीढं वहसाहं भंडलं समपादं, तत्थ आलीढं नाम दाहिणं पायं अग्गतोहुतं कि काऊणं वाहिणं पायं अग्गतोहुतं कि काऊणं वाहिण- कि वायं पच्छतोहुतं काउने वाहिण- कि पायं पच्छतोहुतं काउने वाहिण- कि पायं पच्छतोहुतं उत्तरा दोण्हिव पायाणं पंच पया, वहसाहं पण्हीतो आर्टिभउरह्रेतीओ समसेतीए क्षेत्र कि तो गच्छह, करडेण हसिएणं भिषयं-वरिस देव ! कुलाणाए, उक्कुरुडेणं भिषयं-दस दिवसाणि पंच च, पुणरिव करडेण अभियं-मुट्टिमेताहिं धाराहिं, उक्कुरुडेण भिषयं-जहारितं तहा दिवा, एवं बोन्तूण अवक्कंताओ, कुणालावि पन्नरसिद्धितसभ 🌠 णुवंधवित्सणेणं सज्जावया जलेणं अक्ता, ततो ते तह्प वित्से साकेए नगरे दोऽवि कालं काजण अहेसत्तमाए पुढवीए काले नगरे बाबीससागरोबमडिइया नेरइया संबुत्ता, कुणालनगरीविणासकालातो तेरसमे वरिसे वीरस्स केवछप्पत्ती, अ काले नगरे बाबीससागरोवमांड्ड्या नरइया संवुत्ता, कुणालनगराविणासकालाता तरसम वारस वारस्त कवलुप्पत्ता, ि एयं अणिवद्धं, एवमादि पंचादेससयाणि अवद्धाणि, एवं लोइयं अवद्धकरणं वत्तीसं अद्धियातो सोलस करणाणि, लोग-अस्ति स्थानिकः, एवमादि पंचादेसस्याणि अवद्धाणि, एवं लोइयं अवद्धकरणं वत्तीसं अद्धियातो सोलस करणाणि, लोग-

तस्यांते यथासम्भवमभिधानात्, भावश्चत सामायिकोपयोग एव, शब्दकरणमध्यत्र तच्छब्दविशिष्टः श्चतभाव एव विव-मभृतीनां न्यापारकरणमिति भावः, गुणकरणं पुनिद्विन्नं-द्विप्रकारं, कथमित्याह-'तपःकरणं' तपसः-अनशनादेबोह्या-सप्तथा चेति, अयमत्र भावार्थः-चतुभेंदं सत्यमनोयोजनाकरणादि दाशेंतं, एवं वाग्योजनाकरणमपि सत्यवाग्यो-वैक्रियकाययोजनाकरणं वैक्रियमिश्रकाययोजनाकरणं आहारककाययोजनाकरणमाहारकमिश्रकाययोजनाकरणं काम्मणका-भावश्वतशब्दकरणे प्रकाशपाठे भावश्चते च अधिकारो भवति कत्व्यः श्वतसामाथिकस्य, न तु चारित्रसामाथिकस्य, सत्यादि योजनाकरणं, तद्यथा-सत्यमनोयोजनाकरणमसत्यमनोयोजनाकरणं सत्यमुषामनोयोजनाकरणं श्रसत्यमुषामनोयोज-अजपकरणं तिविहं मण-वय-काए य मणिस सबाइ । सद्घाणि तेसि भेओ चंड चंडहा सत्तहा चेव॥ १०३८॥ नाकरणमिति, स्वस्थाने प्रत्येकं मनोवाक्कायङक्षणे तेषां-योजनाकरणानां भेदो-विभागो वक्तब्यः, तद्यथा-चतुधो चतुधो योजनाकरणं त्रिविधं, तद्यथा-'मनोवाक्काये'मनोवाक्कायविषयं, मनोविषयं वाग्विषयं कायविषयं चेत्यर्थः। तत्र मनसि जनाकरणादिचतुमेंदमवसातव्यं, काय्योजनाकरणं सप्तभेदं, औदारिककाययोजनाकरणं औदारिकमिश्रकाययोजनाकरण मावसुअसहकरणे अहिगारो इत्थ होइ नायदो। नोसुअकरणे गुणजुंजणे अ जहसंभवं होइ॥ १०३९॥ भावः ॥ साम्प्रतं ययोजनाकरणमिति ॥ इत्थं तावद् व्यावणितं यथोहिष्टं करणं, अधुना येनात्राधिकारस्तदुपद्शेनार्थमाह— -यन्तरमेदमित्रस्य करणं–क्रतिस्तपःकरणं, संयमे च–संयमविषयं चाश्रवविरमणादि करणमिति गकरण ज्याचिरञ्चासराह—

वांध्येयादेरिव करणायोगः, पूर्वमेकान्तेनासच्वात्, अत्र निर्वचनं कृताकृतं, कृतं चाकृतं च कृताकृतं, अत्र नयमतभेदेन भावना कर्तन्या १, तथा केन कृतमिति वक्तन्यं २, तथा केषु इन्येषु इष्टादिषु क्रियते ३, तथा कदा च कारकोऽस्या भवतीति वाच्यं ४, तथा 'नयओ'ति आलोचनादिनयेन वक्तन्यं ५, तथा करणं 'कतिविहं' कतिभेदमिति वाच्यं ६, तथा तारः, म्मितिगुप्तिपरिपालने चारित्रसामायिकस्येति ॥ सम्प्रति सामायिककरणमेवाञ्युत्पन्नविनेयवर्गञ्युत्पादनार्थं सप्तमिर-द्वये श्रुतसामाधिकचारित्रसामाथिकयोरप्यवतारः, काययोजनायामपि औदारिककाययोगे भङ्गिकश्चतसामायिकस्याप्यय-क्षितो, नतु द्रव्यश्चतं, तस्य तत्वतः श्चतसामायिकेऽनवतारात्, नोश्चतकरणे-नोश्चतकरणमधिकृत्य 'गुणजुंजणे य'ति गुणकरणे योजनाकरणे ते यथासंभवं भवति, अधिकरणमिति गम्यते, तत्र यथासंभवमिति गुणकरणे चारित्रसामायि-कस्यावतारः, तपःसंयमगुणात्मकत्वाच्चारित्रस्य, योजनाकरणे च मनोयोजनायां वाग्योजनायां च सत्यासत्यामुपारूपे सामायिकस्य करणामिति क्रियां श्रुत्वा चोदक आक्षिपति-एतत् सामायिकं अस्याः क्रियायाः प्राक् किं कृतं सत् कियते ? आहोस्विद्कृतं ? किंचातः ?, उभयथाऽपि दोषः, तंथाहि-कृतपक्षे सद्माबादेव करणानुपपत्तिः, अकृतपक्षेऽपि काहे व कारओं ४ नयओं ५ करणं कहविहं ६ (च) कहं ७ ॥ १०४० ॥ कयाकयं १ केण कयं २ केसु अ द्वेसु कीरई वावि ३। है नुयोगद्वारैः कृतादिभिनिकपयति—

क्रियत इत्येतद्विष्वन्नाह—— तं केसु कीरहें ? तत्य नेगमो भणह इट्डद्वेसुं। सेसाण सबद्वेसु पज्जवेसुं न सबेसु ॥ १७६॥ (भा.) 'तत्' सामायिकं 'केषु' द्रव्येषु स्थितस्य सतः क्रियते—निर्वत्येते इति प्रश्नः, अत्र नयविभागेन निर्वेचनं, तत्र नेगमो भणाति—नैगमनयो भाषते, इष्टद्रव्येषु मनोज्ञपरिणामकारणत्वात् मनोज्ञेष्वेव श्ययनासनादिषु द्रव्येषुं, तथा च तेषा-उत्पन्नाणुष्पन्नं कथाकर्यं इत्थ जह नम्रकारे। केणंति अत्थंओं तं जिणेहिं सुत्तं गणहरेहिं॥ १७५॥ (भा.) कृताकृतं नाम उत्पन्नानुष्वमिभियिते, सर्वमेव च वस्तूत्पन्नानुत्पन्नं क्रियते, वस्तुनो द्रज्यपर्यायोभयरूपत्वात्, कृताकृतं नाम उत्पन्नानुत्पन्नमिभ्यक्पत्वात्, अत्र नैगमादिनयैभीवना कार्यां, तथा चाह-अत्र यथा नमस्कारे नयभावना कृता तथेव कत्तंच्येते गम्यते, सा पुनर्तम-क्रियां। ह्रारम्। अधुना द्वितीयद्वारमधिकृत्याह-केनेति केन कृतमित्यत्र निर्वचनं-'अर्थतः' अर्थन मङ्गीकृत्य तत् सामायिकं जिनवरेः, सूत्रं त्वङ्गीकृत्य गणधरेः कृतं, ज्यवहारनयमत्तेत्, निश्चयनयमतं तु व्यक्तिपेश्या यो यत्त्वामी तत्तेनेव, ज्यक्त्यपेश्च हेत्र तिर्थकरगणधरयोहपन्यासः प्रधानव्यक्तिवाद्, अन्यथा पुनरुक्तदोषप्रसङ्गः॥ तथा चात्रोक्तं भाष्यकारेण-"नतु निग्यमे गयं चिय केण कयं तित का पुणो पच्छा १। मन्नद् स बञ्झकता द्वतरंगो विसेसोडयं ॥ १ ॥" ( विशे. ३३८२ ) बाह्यकत्ती सामान्येन अन्तरङ्गस्तु व्यक्त्यपेक्षयेति भावना । साम्प्रतं केषु द्रव्येषु क्यं-केन प्रकारेण सामाथिक लम्यते इति वक्तन्यमिति गाथासङ्गेपार्थः। अवयवार्थं तु भाष्यकार एव वश्यति, तत्रा-गद्धारप्रातेपादनार्थमाह—

स्यितस्य मित्रते सामाशिकं यत्र मनोज्ञगरिणाम इति मन्यन्ते, पंयथिषु न सहीषु, अवस्थानाभावात्, तथाहि—यो यत्र निष-गर्ने थियतो न स तत्र तत्समीपयिषिष, एकभाम एयामिथितत्वात्, यृत्यं जीतव्युषित्तिवं, अन्यश्रा पुनरुक्त्रोपः, तथा नोक्तं भाष्यकारेण-''नणु भणियमुबग्धाते केसुचि युरं कजो पुणो पुन्छा?। केसुचि तत्थ विसजो युर केसु ठियस्त तहाभो दोयिकियायिष्यत्वात् , अश्र्याडन्यश्राडपुनर्रोक्ति-कृताकृताहिषाशायां कृतमकृतं वा सामाश्रिकं कार्श-कम्भं, कत्रुंदीव्यितत-१३८७–३३८८ ) अथवोपोत्नाते सर्वप्रज्याणि विषयः सामाशिकस्य, युर् तान्येव सरीद्रज्याणि सामाशिकस्य हेतुः, अन्येय-िस्तव्पि स्वमनीपिक्या ज्याक्यानं, यतोऽभ्यधायि भाष्यकारेण—"विक्तगोऽयि बनम्भाए केसुरि। यहं स एव हेचरि। सन्नेय-रागमाः—"मणुणणं भोष्यणं भोष्याः, मणुणणं सत्यणासणं । मणुणणंसि अगारंसिः, मणुणणं शायमः मुणीः ॥ १ ॥" इत्यादिः, गेपाणां-सन्नग्नादीनां सर्वद्रन्येष, शेपनया हि परिणामविशेपात् कस्यन्तित् सिनिनमनोज्ञमिति न्यिभिनारात् सर्वद्रन्येषु ॥ १॥ तो किए समस्मायरथाणं १ नमु जाय्मेन्ययणातो । धम्माय्सम्बन्यामारो सातो जाणोऽबस्सं ॥ २॥" ( विक्रे-यत्थे सत्त्रमिं कार्ड ॥ २ ॥" (विशे. २२८९-२२९० ) इत्यले गस्त्रीन । ग्रारम् । सम्मति कवा कारकोडस्य भयती-। नेयिकिरियानिशंघणं दोण सामग्र्यं ॥ १ ॥ अएवा क्यान्याग्नु कजं केण व कवं च कतारि। केसुरि। करणभातो तत्र्-नाष्ट्र १ उथिहे पोगम उयहिए संगरो ग ययहारो । उत्सुखुओं आधमंते समू समत्ति उयउत्तो ॥ १७७॥ (भा.) मत्यात्, केन कृतमिति कर्तप्रशः, केषु यन्त्रिन्नित् सामकतमकरणप्रशः, सप्तमीनहुवन्नं तु तृतीयानहुवन्नने प्राकृतत्यात्, येतत् नयेनिकायषाह—

रिक्ख ६ गुणसंपयाऽविञ ७ अभिवाहारे ८ अ अहमए ॥ १७८ ॥ (भा.) इहाभिमुख्येन गुरोरात्मदोषप्रकाशनमाळोचनानयः, तथा विनयः पदघावनादि क्षेत्रं-इध्यक्षेत्रादि दिगभिग्रहो-वक्ष्यमा-कदाऽसी सामायिकस्य कारको भवतीति प्रश्नः, अत्र नयैनिवैचनं-'उहिट्टे नेगम'ति उहिष्टे सति नैगमो मन्यते, सूत्र आकमन् कारको भवतीति मन्यते, एतदुकं भवति-उदेशानन्तरं गुरुपादमूले वन्दित्वोपक्षितः सामायिकं पठितु-मार्च्यः कारकः, बृद्धास्तु च्याचक्षते-न पठन्नेव, किन्तु समाप्ते कारक इति, सामायिकिकियावान् प्रतिपद्यमानस्तदुपयोगर-'उचिंडिते संगहो य ववहारो'ति सङ्घहो व्यवहारश्च उपस्थितः सन् कारको भवतीति, इयमत्र भावना-इह उह्गानन्तर हेतोऽपि कारकः, यसात् सामायिकार्थस्य सामायिकशब्दाक्षये असाधारणं कारणं, असाधारणकारणेन च व्यपदेश इति, इयमत्र भावना-सामान्यग्राहिणो नैगमनयस्य उद्दिष्टमात्र एव सामायिके गुरुणा शिष्योऽनघीयानोऽपि तक्रियाननुष्ठायी सन् सामायिकस्य कत्तां, वनगमनप्रस्थितप्रस्थककर्तवत्, यसात् उद्शोऽपि सामायिककारणं, तस्मिश्च कारणे कायोपचारः सह समनीम उवउत्तो'ति, शब्दादयो मन्यन्ते-समाप्ते सत्युपयुक्ते एव कारको भवति, त्रयाणां शब्दादीनां नयाना ाब्दि कियावियुक्तोऽपि सामाथिकोपयुक्तः कारकः, मनोज्ञतथापरिणामरूपत्वात् सामाथिकस्य, कदा कारक इति गतं गाचनाप्रार्थनाय यदा बन्दनं दच्चोपस्थितो भवति तदा प्रसासन्नतरकारणह्वात् सङ्गहन्यवहारयोः कारक हांते, आलोयणा १ य विणए २ जित्त ३ दिसाऽभिग्गहे ४ अ काले ५ य। सम्प्रांतं नयत इत्येतद् द्वारं विवरीषुराह—

चनां ददाति, अत्र विधिः सामाचार्यामुक्त एव, आह-अल्ं सामाथिकसूत्रं, तत् कथं तद्थीमपि यतेरुपसंपत् ?, तद-णलक्षणः कालः-अहरादिः ऋक्षसम्पत्-नक्षत्रसंपत् गुणाः-प्रियधर्मत्वाद्यः तैषां सम्पत् गुणसम्पत्, अभिन्याहरणं अभिन्याहारः अष्टमो नय इति गाथासमासार्थः, व्यासार्थं तु प्रतिपदं भाष्यकार एव सम्यक् न्यक्षेण वक्ष्यति ॥ तथा चार् ततस्तद्ग्वेषणमवश्यं कर्तव्यं, तच्चेवम्-कस्त्वं १ को वा ते निवेंद १ इति पूर्वं प्रश्नो विधेयः, तस्मिश्च विहिते प्रयुक्ताछोचनस्य योग्यतावधारणं, तदनन्तरं सामायिकं दद्यात्, न शेषाणां प्रतिषिद्धरीक्षाणासिति नयः, एवं तावत् गृहस्थस्याकृतसा-रतिते, सूत्रे अथँ तदुभये च, अत्रापीयं भावना-सामायिकसूत्राद्यथं यदा कश्चिदुपसम्पदं प्रयच्छति यतिस्तदा स आलो-यतेः स्त्रार्थमच्युपसम्पद्विरुद्धेय, एष्यत्कालं वा दुष्पमान्तमालोक्यानागतामषेकं सूत्रमिति, तद्भावेऽपि तदा चारित्रप-'प्रव्रज्याया' निष्कमणस्य यत् प्राणिजातं स्त्रीपुरुषनपुंसकमेदं योगयं-अनुरूपं, तद्म्वेषणीयमिति वाक्यशेषः, तावती-एतावत्येवालोचना अवलोकना वा, केषु ?—गृहस्थेषु—गृहस्थविषया, इयमत्र भावना—योग्यं हि सर्वोपाधिविद्युद्धमेव भवति, ग्यिकस्य सामाथिकार्थमालोचनोका, सम्प्रति कृतसामाथिकस्य यतेः प्रतिपादयति–उपसम्पदि साधुषु, आलोचनेति भावे वा कथं यतिः ? कथं वा प्रतिक्रमणं ? प्रतिक्रमणमन्तरेण शुद्धवेति, उच्यते, मन्दग्ळानादिव्याघाताद् विस्मृतसूत्रस्य पबज्जाए जुग्गं तावइआलोयणा गिहत्येस । उवसंपयाइ साहस सुत्ये अते तहुभये य ॥ १७९ ॥ (मा.) द्वारं ज्याचिष्यासुराह—

'यथात्रामं' इति गुणापेक्षं यथाक्रमेण दिक्ष्वेतासु दीयते, उक्तं च-''पुबामिमुहो उत्तरमुहो व देजाऽहवा पडिच्छेजा। जाए जिणाद्यो वा दिसाए जिणचेह्याइं व ॥ १॥" ति, गतं द्वारत्रयम् । अधुना कालादित्रयमेकगाथयैवामिधित्सुराह— यत्र कचित्, किन्तांहें ?, प्रशसक्षेत्रे-इश्चक्षेत्रादौ, उक्तं च-"उच्छ्वणे सालिवणे पउमसरे कुसुमिते व वणसंडे । गंभीर-साणुणादे पयाहिणजले य जिणवरे वा ॥ १॥ दिज्ञ न उभग्ग झासिय, सुसाणसुत्रामणुत्रगेहेसु । छारंगारकयारासिन्झादी-दबदुडे वा ॥ २ ॥ ( विशे. ३४०४-३४०५ ) तथा अभिगृह्य-अङ्गिकृत्य द्वे दिशौ पूर्वा वा उत्तरां वा, दीयते इति वर्तते, तथा चरन्ती नाम यस्यां दिशि तीर्यंकरकेबलियनःपर्यायज्ञानावधिज्ञानिचतुर्देशपूर्वधराद्यो यावत् युगप्रधाना विहरन्ति, आहोचिते सति 'विनीतस्य' पाद्यायनानुरागादिविनयवतः, इक् च भाष्यकारेण-''अणुरत्तो भत्तिगतो अमुई अणुय-रिणामोपेतत्वात् असी यतिरेव, शुद्धिश्वास्य यावत्सूत्रमधीतं तावतैव प्रतिक्रमणं कुर्वतः, इत्यलं प्रसङ्गेन ॥ अधुना एकगा-आलोइए विणीअस्स दिलाए तं पसत्याबित्तमि। अभिगिष्झ दो दिसाओ चरंतिअं वा जहाकससो ॥१८०॥ (भा.) तगो विसेतण्यू। उज्जुत्तमपरितंतो इन्छियमत्यं छहइ साहू ॥ १ ( विशे. ३४०३ ) दीयते तत् सामायिकं, तस्यापि न थयैव विनयादिद्वारत्रयं न्याचिरुवासुराह—

योगः, उक् च-"चाउद्दिसं पन्नरासं विज्ञजा अद्दर्भिंच नविभं च। छिंदै च चउरियं वारासं च दुण्हेपि पक्लाणं॥ १॥" गडिक्रहादेणे बिजाअ रिक्खेसु अ मिगसिराइ भणिएसु। पियधम्माईगुणसंपयासु तं होइ दायबं ॥१८१॥ (भा.) 'पतिक्रष्टानि' प्रतिषद्धानि यानि चतुईश्यादीनि तानि दिनानि वर्जयित्वा, अप्रतिकुष्टेष्वेव पञ्चम्यादिषु दातव्यसिति

7<u>6</u>

सत्त नक्खते॥ २॥ ( विशे. ३४०९ ) सन्ध्यागतं नाम यत्र नक्षत्रे स्योऽनन्तरं स्यास्यति तत्सन्ध्यागतं, अपरे पुनराहः- ४ यत्र रविसिष्ठति तस्माचतुर्देशं पञ्चदशं या नक्षत्रं सन्ध्यागतितिते, रविगतं यत्र रविसिष्ठति, पूर्वद्वारिकेषु नक्षत्रेषु पूर्वदिशा 'अभिन्याहरणं' शिष्याचार्ययोर्वचनप्रतिवचने अभिन्याहारः, स च 'कालिकश्चते' आचारादौ 'सुत्तत्थतृदुभएणं'ति सूत्रतोऽर्थतः तदुभयतश्च, इयमत्र भावना─शिष्येण इच्छाकारेणेदमङ्गाद्यदिशतेत्युक्ते सित इच्छापुरःसरमाचायेवचनं─अह मस्य साधोरिदमङ्गमध्ययनमुहेशं वा उहिशामि, वाच्यामीत्यर्थः, आप्तोपदेशपारम्पर्येख्यापनार्थं क्षमाश्रमणानां हस्तेन, न ति सत्त नक्खत् ॥ २ ॥ ( विश्व. १४०९ ) सन्ध्यागति नाम यत्र नक्षत्र स्याऽनन्तर स्यास्यात तत्सन्ध्यान, अपर पुनराहः-अपर पुनराहः-अपर प्रविक्तिष्ठति तस्माच्चत्रदेशं पञ्चद्शं या नक्षत्रं सन्ध्यागतितिति, रविगतं यत्र रविस्तिष्ठति, पूर्वद्वारिकेषु नक्षत्रेषु पूर्विद्याः अस्ति गंतन्येऽपरया दिशा गच्छतो विड्नेरं, सम्रहं च—महाधिष्ठितं विलिम्जिन्यत् सूर्येण परिभुज्य भुक्तं राहुहतं—यत्र महणमभूत् अस्ति महिमनं—महविदारितं, तथा प्रियधम्मीदेगुणसम्पत्स सतीषु तत् सामायिकं भवति दातन्यं, उक्तं च—"पियधम्मो दढ-अस्ति प्रमो संविग्गोऽयज्जभीर अस्त्वो अ । खंतो दंतो गुनो थिरवय जिहंदिओ उज्ज्ञ् ॥ १॥" ( विशे. ३४१० ) विनीतस्यान्येते हितेषु, नतु प्रतिषिद्रेषु, उक्तं च—"मिगसिर अहा पुस्सो तिणिण पुवा य मूलमस्सेसा। हत्थो चित्ता य तहा दस बुद्धि-कराइं नाणस्त ॥ १॥" ( विशे. ३४०८ ) तथा—संझागयं रिवगयं, विद्धेरं सग्गहं विलम्बं च । राहुहयं गहिमिन्नं च वज्जए अभिनाहारो कालिअसुअस्स सुत्तत्थतदु भएणंति । दृद्युणपज्जवेहि अ दिहीनायित्र बोद्धो ॥ १८२ ॥ (भा.) र्र∦ स्वोत्पेक्षया, सूत्रतोऽर्थतसदुभयतोऽस्मिन् कालिकश्चते अ(त)थोत्कालिके, दृष्टिवादे कथमित्यत आह−द्रव्यगुणपर्यायेश्च ( विशे. २४०७ ) तेष्वपि दिनेषु प्रशस्तेषु मुह्नेषु दीयते, न अप्रशसेषु, तथा ऋक्षेषु च मृगशिर:प्रभृतिषु प्रन्थान्तराभि-

तत् यदुक् कतिविधमिति, आह-पूर्वमनेकविधं नामादिकरणमाभिहितमेव इह पुनः किमिति ग्रश्नः ?, उच्चते, तत् पूर्वगृही-॥ न, छन्दोभङ्गभयादिह वाचनाकरणमेवमुपन्यस्तं, यावता तत्वतः अमुना क्रमेण द्रष्टच्यं-उहेशो वाचना समुहेशोऽनुशा विति गुरोन्यीपारः, 'आयहिए'सि गुराविदं करणं, गुरुविषयमित्यर्थः, 'सीक्षंकि उदिसिक्षंतमादि' शिष्ये-शिष्यविषयं ∥उहिश्यमानकरणं वाच्यमानकरणं समुहिश्यमानकरणमनुज्ञायमानकरणं चेति, 'एषं तु जं कहह'ति एतदेव चतुविधं तस्य करणसनेकविषयुक्तं, इदं युनरस्मिन् गुरुशिष्यदानग्रहणकाले चतुविधं करणमिति, पूर्वं वा करणमविशेषेणोकं, इह तु गुरुशिष्यक्रियाविशेषाद्विशेषितमिति न युनरक्ता, अथवा अयमेव करणस्यावसरः, पूर्वंत्र युनरनेकान्तद्योतनार्थं विन्यासः (८) हष्टिवादे-भूतवादे बोद्धन्योऽभिच्याहारः, एतदुकं भवति-शिष्यवचनानन्तरमाचार्यवचनमिदम्-उहिशामि सूत्रतोऽर्थतसः। श्री दुभयतो द्रन्यगणपर्यायेग्यन्नमम्भिनिकः ु सम्यतो द्रन्यगुणपर्यायेरनन्तगमसहितेरिति, एवं गुरुणा समादिष्टऽभिन्याहारे शिष्याभिन्याहारः-शिष्यो व्रवीति-उदिष्ट-मिदं मम, इच्छाम्यनुशासनं कियमाणं पूर्यैरिति, एवमभिन्याहारद्वारमप्टमं नीतिविशेषे नये इति ॥ न्याख्याता प्रतिद्वा-उद्देससम्बद्धेतो बायणमणुजाणणं च आयरिए। सीसंक्षि उद्दिसिकांतमाइ एअं तु जं कह्हा ॥ १८३ ॥(भा.) गुरुशिष्ययोः सामायिकक्रियान्यापारणं करणं, तच्चतुद्धां, तद्यथा-उद्देसकरणं समुद्देसकरणं बाचनाकरणमनुज्ञाकरणं कह सामाइयलंभो ? तस्सबिधाई देसवायाई। देसविधाईफडुग अणंतबुडीबिसुद्धस्स ॥ १०४१॥ कत इति 'विचित्रा सूत्रस्य कृतिरिति, कृतं विस्तरेण ॥ द्वारम् ॥ सम्प्रति कथिति द्वारं विवरीषुराह— , रगाथा, साम्प्रतमधिकृतमूलगाथायामेव करणं कतिविधमित्येतत् द्वारं ज्याचिष्यासुराह—

5-26-96-7k

लभ्यत इति प्रश्नः, इह केषां पुनः कम्मेणां स क्षयोपराम इति प्रत्यासन्नतरकारणप्रश्न इत्यपुनरुकत्विसित्यलं प्रसन्नेन, द्वार-होड़ भयंतो भवअंतगो य र्घणा भयस्स छन्भेया। सबंसि बिणिणएऽणुक्कमेण अंतेऽवि छन्भेया॥ १८४॥ (भा.) क्षयोपरामात् जायते, पुनरुपोद्घातेऽमिहितं-कथं लभ्यते इति, तत्रोक्, इह किमर्थं प्रश्न इति पुनरुक्तता ?, उच्यते, त्रय-'कथं' केन प्रकारेण सामायिकस्य लाभ इति प्रशः, अत्रोत्तरं-तत्य-सामायिकस्य द्विविधानि स्पर्द्धकानि भवन्ति, यतः च, तत्र सर्वेद्यातिषु स्पद्भेकेषु सर्वेष्वप्युद्घातितेषु सत्सु देशघातिष्वपि स्पद्भेकेष्वनन्तेषूद्घातितेषु अनन्तगुणबृद्धा प्रति-समयं विद्युद्ध्यमानः ग्रुभग्नुभतरपरिणामो भावतः कृकारं लभते, तदनन्तगुणबृद्धेव प्रतिसमयं विद्युद्ध्यमानः सन् रेफं, एवं रोषाण्यप्यक्षराणि, अत एबाह-देशविघातिस्पद्धेकानन्तवृद्धा विशुद्धस्य सतः । (ततः) किं १ 'एबं' उक्तप्रकारेण लाभः शेषाणामपि रेफादीनामश्रराणाम्, एवमेव-उक्तमकारेण क्रमेण स्त्रगतंपरिपाव्या लाभः, आह-उपक्रमद्वारेऽभिहितमेतत्-मेवोपसंहरत्राह-एतदेवानन्तरोदितं यत्सामायिककरणं तऱ् आवकरणं, एवं च मूलद्वारगाथायां 'करणे भए य' इत्युक्षेखेन सामायिकावरणं द्रानावरणं मिध्यात्वमोहनीयं च, अमीषां च द्विविधानि स्पद्धकानि भवन्ति-देश्यातीनि सर्वधातीनि मप्येतद्युनरुक्तम्, यत उपक्रमे क्षयोपश्चमात् सामायिकं छभ्यते इत्युक्तं, उपीद्घाते स एव क्षयोपश्चमस्तत्कारणभूतः कथं यत्करणमिति द्वारमुपन्यसं तद् व्याख्यातं, एतद्व्याख्यानाच मूत्रेऽपि करोमीत्यवयवो व्याख्यातः, अधुना भय इति एवं ककारलंभो सेसाणवि एवसेव कमलंभो। एअं तु भावकरणं करणे य अए य जं भणिअं॥ १०४२॥ द्वितीयद्वारव्यात्त्यानार्थमाह—

तिरशः तिर्धम्म इत्यादि तदिहलोकभयं, यत् परभवादेवाप्यते, यथा मनुष्यस्य तिरशः तिरश्चो मनुष्यात् तत्पर-तदकसाम्बनतीत्याकस्मिकं, तथा 'श्लोकृड् श्लाषायां' श्लोकः-प्रशंसा श्लाषा तद्विपर्ययोऽश्लोकः तस्माम्नयं अश्लोकभयं, आजीविका-आजीवनं तस्या उच्छेदेन भयमाजीविकाभयं, प्राणपिरत्यागभयं मरणभयं, एवं अनुक्रमेणोक्तछक्षणेन मित्येवं सर्वत्र पञ्चमीतत्पुरुषसमाश्रयणात्, अन्यथा वा यथायोगं भावनीयं, भावभयं सप्तथा-इहलोकभयं परलोकभयं | लोकभयं, किञ्चन द्रव्यजातमादानं तस्य नाशहरणादिभ्योभयं आदानभयं, यद् बाह्यनिमित्तमन्तरेणाहेतुकं भयमुपजायते सर्वास्मन् वर्णितेऽन्तेऽपि षड् भेदा वर्णियितच्याः, तद्यथा-नामान्तः स्थापनान्तो द्रच्यान्तः क्षेत्रान्तः काळान्तो भावा-प्राप्य भयस्यान्तो भवतीति भयांतभवनात् भयान्तो-गुरुः, यदिवा अन्तं करोतीत्यन्तकः भयस्यान्तको भयान्तकः तस्य नामस्थापनाद्रव्यक्षेत्रकालभावभेदमिन्ना, तत्र नामस्थापने सुगमे, द्रव्यक्षेत्रकालभयान्यपि प्रतीतानि, द्रव्याद्मयं द्रव्यभयः आदानभयमाकस्मिकभयं आजीविक्राभयं अश्लोकभयं मरणभयं चेति, तत्र यत् स्वभवात्प्राप्यते यथा मनुष्यस्य मनुष्यात् भवति भदन्त इति, 'भदुङ् मत्याणे सुखे च' असादौणादिकोऽन्तप्रत्ययः, औणादिकतादेव नमो लोपः, भदन्तः-क्राणः सुखश्रेत्यर्थः, प्राकृतत्वादामन्त्रणे 'भन्ते' इति भवति, अथवा प्राकृतशैल्या भवान्त इति द्रष्टन्यं, तत्र भवस्य-असंसारस्यान्तस्तेनाचार्येण क्रियते इति भवान्तकरत्वाद् भवान्तः, अथवा भयान्त इति द्रष्टव्यं, तत्र भयं-त्रासः, तमाचार्य सम्बोधनं, उभयवापि प्राकृतत्वात् भन्ते इति भवति, तत्र रचना-(नामादि)विन्यासलक्षणा भयस्य षड्मेदा-षट्पकारा,

न्त्रअ, तत्र नामस्थापने प्रतीते, द्रज्यान्तो घटाधन्तः, क्षेत्रान्त कष्वेलोकादिक्षेत्रान्तः, कालान्तः समयाधन्तो, भावान्तो॥ एवं सबंसिधि बिधियंसि एत्यं तु होइ अहिगारों। सत्तिअयविष्पमुक्ते नहा अवंते अयंते य ॥ १८५ ॥ (आ.) एवम-उत्तेन प्रकारेण सर्विसिबनेकभेदिभिने भयादौ वार्णिते सिति अत्र प्रकृते भवत्यधिकारः सप्तभयविष्यमुक्ते यस्तेन,

अोद्यिकादिभावान्तः॥

🎚 ततः अर्थगैरुगों हापयन्ति, ततः सूत्रगौरुगीमपि, कालमपि, तथा चरमं कायोत्तर्गं द्वितीयसाद्यं यावनिष्ठत्यपि सहस्ररमो गुरुनापुच्छयेव सर्वाणि कार्याणि कर्त्तन्यानीति चेत्, उच्यते, इह परमार्थतः कृत्यमकृत्यं वा गुरवो जानते, विनयप्रति-पोत्तथ शिष्येण कृता भवति, भगवदाज्ञा चाराषिता त्यात्, तथाहि–भगवतासियपाज्ञा–डच्छासाहि प्रमुच्य शेषं गुर्वना- 🖁 भाष्यकारेण-''गुरुविरहंसि य ठवणा गुरुवएसोवदंसणायं च । जिणविरहंसिव जिणांबंब सेवणामंत्रणं सफ्छं ॥ १ ॥ रह्यो 🖁 त्, समाय एव सामायिकं, अथवा समानि-ज्ञानद्शेनचारित्राणि तेष्वयनं समायः स एव सामायिकं, यदिवा सवेजीवेषु तत्र यान्ती"ति, तथेदसपि ज्ञापद्यति–सर्वाणि कार्याणि गुरूनाषुच्छय कर्त्तच्यानि, नान्यथा, सामाधिकप्रतिपत्तेरापि गुवांस । १ ॥ एवं चिय सद्यावस्सयाई आपुच्छिज्ञण कजाई । जाणावियमामंतणवयणातो जेण सबेसि ॥ २ ॥ सामाइयमादि | पृच्छया न किमपि कर्तन्यमिति, उकं च-"किचाकिचं गुरवो विदंति विणयपाडेवितिहें । उस्सासाइ पमोत् तद्णा-पुच्छाए पहिसिद्धं ॥ १ ॥" (विशे. ३४६४) अथ यत्र गुरुनं भवति तत्र कथं कतेव्यमिति चेत्, गतिसमाहितमत्र इति कृतं विस्तरेण ॥ सम्प्रति सामायिकं व्यास्येयं, अथ सामायिकमिति कः शब्दार्थः ?, उच्यते-समो रागद्वेषरहितः, मयं भदंतसहो य जं तदादीए। तेणाणुयत्त ततो करे भि भन्ते सि संबस् ॥ ३॥ ( विशे. ३४६१-२-३ ) अथ किसिति अयने गमने, समत्यायः समायः, अयनग्रहणं शेषिकियाणासुपञ्कणं, सर्वासामि साध्कियाणां समस्य सतस्तरवतो भावा-न्जणपूर्वेकत्वात्, उक्तं च-'आवस्सगंपि निचं गुरुपामूलंमि देसियं होइ। बीसंपि संबसंता कारणतो जड्वि सेजाए व परोक्षरति जह सेवा मंतदेवयाए वा । तह चेव परोक्ष्यसिवि गुरुणो सेवा विणयहेरं ॥ २ ॥" ( विज्ञे. ३४६५–६ )

अथवा सम्यगायो-लाभः समायः, यदिवा समस्य भावः साम्यं, तस्यायः साम्यायः, सवेत्र स्वार्थिक इकण् प्रत्ययः, पृषीद-देशीपदं कापि प्रवेशार्थे प्रवर्तते, अत्र पद्योजनां स्वयमेवाप्रे वश्यति, तथा सामायिकस्य एकार्थिकानि वक्क्यानि। सम्प्रति सामादिशच्दानां निक्षेपप्रदर्शनायाह-'नामे' त्यादि, तेषां सामप्रभृतीनां शब्दानां निक्षेपः कर्तेच्यः, तद्यथा-'नाम-ख्यापने द्रब्ये भावे च' इयमत्र भावना-चतुर्विधं साम, तद्यथा-नामसाम स्थापनासाम द्रब्यसाम भावसाम च, एवं सम-🌋 मैत्री साम, साम्न आयो-लाभः सामायः स एव सामायिकं, अथवा सम्यक्शब्दार्थः समशब्दः, सम्यगयनं-वर्तनं समयः, इह सामाथिकशब्दः पदद्वयूनिष्पन्नः, तत्र आधं पदं त्रिधा, तद्यथा-सामं समं च सम्यक्, इकमिति द्वितीयं पदं, तच्च 🎖 सामं समं च सम्मं इणमिति सामाइअस्स एगद्टा। नामं ठवणाद्बिए भावस्मि य तस्स निक्लेवो ॥ १०४३॥ रादित्यादिष्टरूपनिष्पत्तः, अथवा अन्यथा निरुक्तिषिः, तमुपद्रशयति —

म्यक् क्षीरखंडयुतिः-क्षीरखण्डयोजनं, इकमपि चतुद्धां, तद्यथा-नामेकं स्थापनेकं द्रब्येकं भावेकं च, तत्र नामस्थापने ज्ञारीरभज्यश्रीरज्यतिरिकं द्रव्यसाम मधुरपरिणामं शर्करादिद्रव्यं, द्रव्यसमं सद्भृतार्थालोचनया तुलाद्रव्यं, द्रव्यस्-प्रतीते, द्रब्येकं दीरे इति सूत्रद्वरके मौकिकान्यधिकृत्य भाविपयीयापेक्षया हारस्य-मुक्ताफलकलापस्य चितिः-चयनं महरपरिणाम सामं समं तुला सम्म खीरखंडजुई। दोरे हारस्स चिई इणमेयाई तु दबंमि ॥ १०४४॥ सम्यक्पद्योरि भावनीयं ॥ तत्र नामस्थापने प्रतीते, द्रन्यसामप्रभृतीन् प्रतिपाद्यति—

तथा ज्ञानादित्रयं-ज्ञानद्शेनचारित्ररूपमेकत्रावस्थितं भावसम्यक्, तथाहि-ज्ञानद्शेनचारित्रयोजनं भावसम्यगेव, मोक्ष-🖁 णपरिणामो भावसाम, तथा रागद्वेषमाध्यस्थ्यं, अनासेवनया रागद्वेषमध्यवसिंत्वं, सर्वत्रात्मनस्तुत्यरूपेण वर्तनं भावसमं, दीनि प्रतिपत्तव्यानि । सम्प्रति निरुक्तिविधियोजना किवते, आत्मन्येव साम्न इकं-प्रवेशनं सामाथिकं, यछक्षणेनानुपपन्नं साधकत्वात्, 'तस्ये'ति सामादि सम्बध्यते, तस्य सामादेरात्मग्रीतनं-आत्मिनि प्रवेशनं भावे, क्रमत एवाह-भावसामा-इकं-प्रवेशनं सामाथिकं, समश्बदात्परः अयागमः सकारस्य च दीधिता, तथा सम्यगिर्येतस्य सम्यग्जानद्शेनचारित्र-🖟 प्रयेशनं द्रच्येकं, अत एवाह-'एयाड़ं तु द्वंसि' एतान्युदाहरणानि द्रच्ये-द्रच्यविषयाणि ॥ साम्प्रतं भावसामादिप्र-आत्मोपमानेन परदुःखाकरणं, मकारोऽलाक्षणिकः, भावसामेति गम्यते, किमुकं भवति ?-आत्मनीव परदुःखाकर-योजनरूपत्यात्मनि इक-प्रवेशनं सामाथिकं यकारादेरायादेशनिपातनं सकारस्य च दीर्घता ॥ सम्प्रति सामाथिकपयोय-समया संमत्त पसत्य संति सिव हिअ सुहं आणिंदं च। अदुगुंछिअमगरहियं अणवज्ञसिमेऽवि एगद्वा ॥१०४६॥ तत्सवै नैरुक्तिनिपातनाद्वसेयं, तथाहि-सामन्शव्दनकारस्य आयआदेशः, तथा समस्य-रागद्वेषमध्यस्यातमनि समता रागहेषमध्यवातिनसदूपत्वात्, सम्यक्त्वं ज्ञानद्शैनंचारित्राणां परस्परं यत् प्रयोजनं तदात्मकत्वात्, प्रशस्त आयोवमाए परदुक्तमक्तरणं रागदोसमङ्गरयं। नाणाइतिगं तस्सायपोञ्जणं भावसामाहं ॥ १०४५॥ शब्दान् प्रतिपाद्यति—

रू । जयोः चशब्दात् कम्मीणश्च प्रस्परतः कुलालघटदण्डादीनामिवान्यत्वमाहोश्विद्नन्यत्वं ?, किंचातः?, उभयथापि दोपः, हह 'करोमि भदन्त ! सामायिक'मित्यत्र करीकम्मेकरणन्यवाथा कर्तन्या, यथा 'करोमि राजन् ! घटक'मिरयुक्ते कुटालः | किस्ती घटः कामे दण्डादि करणमिति, अत्र कः कारकः कुटालख्यानीयः !, अत्राह—'करिंतो'नि, तत्त् सामायिकं कुर्वन् | अत्मि करामे वर्षेते कासे कारकः, अथ कि कम्मे घटस्थानीयं !, अत्राह—यनु ित्यते—निर्नेत्ते तेन कर्त्रो, तच्च तद्गुणरूपं सामायिक- | भेव, नुशब्दः करणप्रश्ननिर्चनमङ्गहणार्थः, तत्र कि करणं ! दण्डादिस्थानीयमिति प्रश्नः, निर्वचनमुहेशादि चतुविधं, | किस्मेन, नुशब्दः करणप्रश्ननिर्चनमङ्गहणार्थः, दयं व्यवस्थिते सत्याह—'कि कारगकरणाण य' इति कि कारककर-भी मोक्षसाधकत्वात्, शान्तिः सिध्यात्वादिदावानलविध्यापनात्, शिवसुपद्रवकारित्वाभावात्, हितं परिणामसुखावहत्वात्, ह्युभं सुभाध्यवसायात्मकत्वात्, अन्तुसुप्सितं स्वरूपतः प्रशमरूपतया नुसुप्सनीयाभावात्, अगहितं परममुनिभिरमि १ महापुरुषेः सेवितत्वात्, अनववः सावद्ययोगप्रत्याख्यानात्मकत्वात्, 'इमेऽवि एगट्टे'ति इमे-अनन्तरोदिता अपि, अनन्तरोदितं 'सामाइय'मित्याद्य इत्यपिशब्दार्थः, एकाथिकाः पयायशन्दाः॥ आह—ननु निरुकद्वार एव 'सामाइयं

आत्मैव करणमिति प्रसिद्धि:-प्रत्यवत्थानं ॥ संप्रति परिणामपक्षे सत्यत्येकत्वेऽत्यनेकत्वेऽपि चाविरोधेन कर्तृकम्मेकरण-एगने जह झुडिं करेड अत्यंतरे घडाईणि । द्वात्यंतरभावे गुणस्स किं केण सम्बद्धं ? ॥ १०४९ ॥ एकत्वे-कर्तकरणानामभेदे दृष्टः कर्तकरणभावो, यथा मुष्टिं करोति, अत्र हिं देवद्ताः कर्तां, तस्य हस्तः कर्मं, तस्यैव प्रयत्नविशेषः करणमिति । तथाऽर्थान्तरे-कर्तकरणानां भेदे दृष्टः कर्तकम्मैकरणभावो, यथा घटादीनि करोति, अत्र गुणग्रहण एव तस्यापि गृहीतत्वात्, किंतु जात्यन्तरात्मकमन्यत्वानन्यत्वं घटते, आत्मैय कारकः आत्मैय सामायिकं नामंठवणाद्विए आएसे निरवसेसए चैव। तह सबधत्तसबं च भावसबं च सत्तमयं ॥ १०५०॥ स्रियते इति सर्वः, तस्य सप्तधा निसेपस्तद्यथा-नामसबं स्थापनासबं द्रज्यसबं आदेशसबं निरवशेषसवं सर्वधत्तसवं हि कुलालः कर्ता घटादिकं कम्मे दण्डादिकं करणमिति, इह सामायिकमात्मनो गुणो वर्नते, स च गुणिनः कथि छिदेव ि केन सम्बद्धे ?, न किश्चित् केनचित्सम्बद्धमिति भावः, तथा च सति ज्ञानादीनामिष गुणत्वात् तेपामिष चात्मादि-गुण्गुणिनोरथान्तरत्वात् मवं सुस्थामिति । तदेवमुक्ते कण्ठतश्चालनाप्रत्ववस्थाने, सम्प्रति 'सवं सावद्यं योग'मित्यत्र यः मित्रः, अत्रैच विषक्षे वाधामुपद्य्वीयति-द्रन्यात् सकाशाङ् गुणिन इत्यर्थः, एकान्तेनैवार्थान्तरभावे-भेरे सति गुणस्य गुणिभ्य एकान्त्रभिन्नत्वात् संवेदनाभावतः सर्वन्यवस्थानुषपत्तिः, एवमैकान्तेनानर्थान्तरभावेऽपि दोषा अभ्यूह्या इति, शि व्यवस्था घटते इति दर्शयत्राह— सवंशब्दसान्नरूपणायाह—

यदा सकलो विवश्यते तदा सोऽपि देशः सर्व एव, उभयसिन्-द्रब्ये तहेशे च सर्वत्वं, एतदेवाङ्कत्यादिद्रब्यं तहेशो वा द्रब्ये-द्रव्यसर्वे चत्वारो भङ्गाः, तानेव स्चयति-'सबम्सने य दबदेसे य'ति इह अङ्गुल्यादिद्रब्यं यदा सर्वेरिप निजावयवै: परिपूर्ण विवश्यते तदा सर्वमुच्यते, एवं तस्यैवाङ्गल्यादिद्रन्यस्य कश्चित् स्वावयवो देशो निजावयवपरिपूर्णतया भावसर्वं च सप्तमं, एष गाथासमासार्थः, ज्यासार्थं तु भाष्यकारः स्वयमेव वश्यति, तत्र नामस्थापने क्षुण्णात्वादनादृत्य द्विए चडरो भंगा सबमस्बे य द्वदेसे य। आएस सबगामे नीसेसे सवगं द्विहं॥ १८६॥ (भा.)

यथास्त्रमपरिपूर्णतया वियक्ष्यते तदा प्रत्येकमसर्वेत्वं, ततो द्रब्ये देशे चैवं विवक्षिते चत्वारो भङ्गाः, तद्यथा—द्रब्यं सर्व देशोऽपि सर्वः १, द्रब्यं सर्वे देशोऽसर्वः २, देशः सर्वो द्रब्यमसर्वे ३, देशोऽसर्वो द्रब्यमप्यसर्वे ४, अत्र यथाक्रममुदा-हरणम्—अंगुलिद्रब्यं संपूर्णं विवक्षितं द्रब्यसर्वे, तदेव देशोनं विवक्षितं द्रब्यासर्वं, पर्वे पुनः सम्पूर्णं विवक्षितं देशसर्वं,

विंकदेशस्तु देशासवै, तथा आदेश-उपचारः, स च बहुतरे प्रधाने वा देशेऽपि आदिश्येत, तत्र बहुतरे यथा विवक्षितं घृतममिवीक्ष्य बहुतरे भुक्ते स्तोकेऽवशेषे सर्वशब्दोपचारः क्रियते-सर्वं घृतं भुक्तिमिति, प्रधानेऽप्युपचारो यथा यामप्र-

यानेषु नरेषु गतेषु सर्वो शामो गतः, उक् च-"आदेसो उवयारो बहुतरगे वा पहाणतरगे वा। देसेऽवि जहा सबं भुक्तं सबो गतो गामो॥ १॥" (विशे. ३४८८) इति, तत्र प्रधानपक्षमधिकृत्याह-'आदेस सबगामो' इति, आदेशसर्व सर्वो

एगने जह सुर्डि करेड़ अत्थंतरे घडाईणि। द्वत्थंतरभावे गुणस्स किं केण सम्बद्धं ?॥ १०४९॥ एकते-कर्तकरणानाममेदे इष्टः कर्तकरणमावो, यथा मुष्टिं करोति, अत्र हिं देवद्तः कर्तां, तस्य हस्तः कर्मं, तस्यैव किं प्रयत्नविशेषः करणमिति। तथाऽर्थान्तरे-कर्तकरणानां भेदे दृष्टः कर्तकम्मैकरणभावो, यथा घटादीनि करोति, अत्र किं (१) गुणग्रहण एव तस्यापि गृहीतत्वात्, किंतु जात्यन्तरात्मकमन्यत्वानन्यत्वं घटते, आत्मैय कारकः आत्मैय सामायिकं १) आत्मैव करणमिति प्रसिद्धिः—प्रत्यवस्थानं ॥ संप्रति परिणामपक्षे सत्यत्येकत्वेऽप्यनेकत्वेऽपि चाविरोधेन कर्तृकर्मकरण-्नापि के क्रिक्ति प्रसिद्धिः - क्रिक्या घटते इति दर्शयत्राह— क्रान्ते जह सुद्धि हो प्रमन्ति प्रमन्ति क्रिक्ति हिं

गुण्गुणिनोरथीन्तरतात् सर्वं सुस्थमिति। तदेवमुक्तं कण्ठतश्चाळनाप्रत्ववस्थाने, सम्प्रति 'सर्वं सावधं योग'मित्यत्र यः िक केन सम्बद्धं ?, न किञ्चित् केनचित्सम्बद्धमिति भावः, तथा च सति ज्ञानादीनामपि गुणत्वात् तेपामपि चात्मादि-गुणिभ्य एकान्तभिन्नत्वात् संवेदनाभावतः सर्वेब्यवस्थानुपंपत्तिः, एवमेकान्तेनानर्थान्तरभावेऽपि दोषा अभ्यूह्या इति, भिन्नः, अत्रैच विपक्षे बाधामुपद्रश्यति-द्रव्यात् सकाशाद् गुणिन इत्यर्थः, एकान्तेनैवार्थान्तरभावे-भेदे सति गुणस्य सवेशब्द्रसान्नरूपणायाह—

नामंठवणाद्विए आएसे निरवसेसए चेव। तह सबधत्तसबंच भावसबंच सत्तमयं॥ १०५०॥ स्रियते इति सर्वः, तस्य सप्तधा निसेपस्तद्यथा-नामसबंस्थापनासबंद्रव्यसवं अपनेत्रा कि

द्रव्य इति द्वारपरामर्शः 'मणबङ्काए जोग्गा दबा' इति मनोबाक्काययोग्यानि द्रव्याणि द्रव्ययोगः, इयमत्र भावना-रो-मिथ्यात्वादियोगो विपरीतः-अप्रशसाः, युज्यतेऽनेनात्मा अष्टविधेन कम्मीणेति व्युत्पत्तिभावात् । तदेवं सावद्ययोग-प्रशस्तः सम्यक्त्वादिः, आदिशब्दात् ज्ञानचरणपरिग्रहः, प्रशस्तता चास्य युज्यते अनेनात्माऽपवर्गेणेत्यन्वर्थेबलात्, इत-तीवेनागृद्दीतानि गृहीतानि वा स्वव्यापाराप्रकृत्तानि द्रव्ययोग इति, द्रव्याणां वा हरीतक्यादीनां योगो द्रव्ययोगः, 'दुहा उ भावंसिंगित द्विधेव त्रशब्दस्य एवकारार्थत्यात् द्विपकार एव, भावे भावविषयो योगः, तद्यथा-प्रशस्तोऽप्रशस्तक्ष, तत्र दबे मणवइकाए जोगा दबा दुहा उ भाविमि। जोगी सम्मताई पसत्य इयरो य विवरीओ ॥ १०५२ ॥

मिति सूत्रावयवौ व्यख्यातौ । सम्प्रति प्रत्याख्यामीत्यवयवप्रसावात् प्रत्याख्यानं निरूपणीयं, 'पच्चक्लामी'त्यस्य संस्कारः प्रत्याच्यामि प्रत्याचक्षे इति वा, तत्र प्रत्याच्यामीति कोऽर्यः ?, प्रतीपमिमुखं च्यापनं सावद्ययोगस्य करोमि, तथा प्रत्याचक्षे इति कोऽर्थः ?, प्रतिषेधस्यादरेणाभिधानं करोमि प्रत्याल्यानं, प्रतिषेधस्याल्यानं प्रत्याख्यानं निवृत्तिरित्यर्थः, नामंठवणादविए खित्तमइच्छा अ भावओ तं च। नामाभिहाणसुतं ठवणाऽऽगारक्खनिक्खेबो ै॥ १॥ तिनिक्षेपप्ररूपणार्थमाह—

तच प्रत्याख्यानं पोढा, तद्यथा-नामप्रत्याल्यानं स्थापनाप्रत्याख्यानं द्रव्यप्रत्याख्यानं क्षेत्रप्रत्याख्यानं अदित्साप्रत्या-१ गाथेयं कचित् हारिभद्रीयाद्रेंडिप, मूलस्यानं तु प्रसाल्याननिर्धेकौ, न श्रीहरिभद्रसूरिभिमीतेयमत्र

मन्येषामिष निराकाराणामुपळक्षणं, इयमत्र भावना-चित्रकम्मोदौ प्रत्याख्यानं कुर्वतो या स्थापना सा प्रत्याख्यानप्रता-द्रज्ये द्रज्यविषयं प्रत्याख्यानं निह्नयः, आदिशज्दात् द्रज्यस्य द्रज्ययोद्देज्याणां द्रज्यभूतस्य द्रज्यहेतीयां प्रत्याख्यानं, भिनिष्याहे प होन्ति खिनामिन निर्विषयादि भवति प्रत्याख्यानं क्षेत्रे, तत्र यो निर्विषय आदिष्टस्तस्य क्षेत्रप्रता-प्रसास्यानं, भावप्रसास्यानमिस्त्रत्र चैवं ब्युत्पत्तिः, भावस्य-मावद्ययोगस्य प्रसास्यानं भावप्रसास्यानं, भावतो वा ग्रुभात् | स्थानं भावप्रसास्यानं च, तत्र नामप्रसास्यानं प्रसास्यानमित्यभिधानमुकं, यदिवा यस्य प्रसास्यानमिति नाम स नाम-द्विविधं भावप्रत्यास्यानं -श्रुतप्रत्याल्यानं नोश्चतप्रत्यात्यानं च, 'सुप दुविहं'ति श्चतप्रत्यात्नं द्विविधं भवति ज्ञातन्यं, नामबतोरभेदोपचात् नामप्रत्याख्यानं, स्थापनाप्रत्याख्यानम् आगारकलनिक्खेवो इति, आकारोऽनिक्षेपश्च, अक्षत्रहण-🖁 स्थानवतोरमेदोपचारात् स्थापनाप्रत्यास्थानं आकारवत्, अक्षवराटकादौ स्थापना निराकारं स्थापनाप्रत्यास्थानं ॥ सम्प्र-| ति द्रव्यप्रत्याल्यानादिप्रांतेपादनार्थमाह— || दद्यमिम निण्हगाई निविस्याई अ होति खित्तमिम । भिक्त्वाईणमदाणे अइच्छ भावे पुणो दुविह ॥ १०५३॥ | परिणामात् प्रत्यास्यानं भाव एव वा सावद्ययोगविरतिलक्षणः प्रत्यास्यानं भावप्रत्यास्व्यानं ॥ सम्प्रति द्वेविध्यमेवोपद्शंयति— तेषामदाने अतिगच्छेति अदित्सेति वा वचनं, अतिगच्छप्रत्याख्यानमदित्साप्रत्याख्यानं वा, भावे भावविषयं पुनद्विविधं ब्यानं, आदिशब्दान्नगरादिप्रतिषिद्धपरिग्रहः, तथा भिक्षादीनां भिक्षणं भिक्षा-प्राभृतिक्ता, आदिशब्दाद्यस्त्रादिपरिग्रहः, सुअ-नोसुअ सुअ दुविहं पुबमपुषं तु होह नायवं। नोसुअपचक्लाणं मूळे तह उत्तरगुणे य॥ १०५४॥

गुणप्रत्यास्थानं उत्तरगुणप्रत्यास्थानं च, मूलगुणप्रत्यास्थानं द्विभेदं, तद्यथा–देशप्रत्यास्थानं सर्वप्रत्यानं च, देश-प्रत्यास्थानं आवकाणां, सर्वप्रत्यास्थानं संयतानां, सर्वप्रत्यास्थानेन चेहाधिकारः, सामाथिकानन्तरं सर्व सावद्यं योगं याबदित्ययं शब्दोऽवधारणे वर्तते, जीवनमपि प्राणधारणे भणितं, 'जीव प्राणधारण'इति वचनात्, ततो यावज्ञी-त्वातुरप्रत्याच्यानादि, तथा नोश्रुतप्रत्याच्यानं श्रुतप्रत्याच्यानादन्यत्, तच द्विधा 'मूछे तह उत्तरगुणे य' मूल-तद्यथा-पूर्वेश्वतप्रसास्यानमपूर्वेश्वतप्रसास्यानं च, तत्र पूर्वेश्वतप्रसास्यानं प्रसास्यानसंज्ञितं पूर्वे, अपूर्वेश्वतप्रसास्यानं पारणगे अणेगाणं जीवाणं घातो कतो, साह्र विहरंता आगया, मंसं न पिङम्गिहयं, तीए भणियं-िक्तं तुब्झं अज्ञावि विरिसं न पुज्जइ ?, साह्रिहिं भणियं-जावजीवमम्हं मंसपच्चक्लाणं, एत्थं धम्मकहा, सा संबुद्धा, पबद्या, पुबं दबपच्चक्लाणं, प्रत्याख्यामात्युपादानात्, इह बुद्धसम्प्रदायः-पच्चक्लाणे उदाहरणं, रायधूयाए पच्चक्लाये वरिसं जाव मंसं न लड्यबं, जाबदबधारणमिम जीवणमिव पाणधारणे भणिअं। आ पाणधारणाओ पावनिवत्ती इहं अत्थो ॥ १०५५ ॥ न्छ। भावपचक्खाणं ॥ तदेवं न्यास्यातः प्रत्यास्यानमिति सूत्रावयवः, अधुना 'यावज्जीवये'ति न्यास्यायते, तत्रादौ वया प्रत्यास्थामीति, कोऽर्थः १-आ प्राणधारणात्-प्राणधारणं यावत् पापनिवृत्तिरिति, परतस्तु न विधिनीपि प्रतिषेधः, विधावाशंसादोषप्रसङ्गात्, प्रतिषेधे तु सुरादिषुत्पन्नस्य भङ्गप्रसङ्गात्, इह च जीवनं जीव इति क्रियाशब्दो, न जीवतीति जीवः-आत्मा पदार्थः, जीवनं च ग्राणघारणं, जीवनं जीवितं चेत्येकार्थं, तत्र जीवितं दश्या, तथा चाह--नावार्थमभिषित्सुराह—

तक्वजीवितं, किं तदिलाह-तत्रैवोत्पत्तिः तत्र-तस्मिन् अधिकृते तिथंग्भवे मनुष्यभवे वा स्वकायस्थित्यनुसारेण भूयो सर्वेदा भावि, तत इदमङ्गीकृत्य यदि परं सिद्धा एव मृता, न पुनरन्ये केचन, उक्तमोघजीवितं, नैरियिकादीनां नैरियकतिर्थ-ङ्नरामराणां भव इति स्वस्वभवे स्थितिभवजीवितं, उक्तं भवजीवितं, 'तरुभव तत्थेव उववत्ती' तस्मिन् भवे भूयो जीवितं द्रव्यजीवितं, 'आउयसहबया भवे ओहे' औषजीवितं-सामान्यजीवितं आयुरसह्व्यता-आयुःप्रदेशकम्मं तस्य द्रव्येः सह-(बत्)मानता आयुःसह्ज्यता, आयुःकमंद्रज्यसहचारिता जीवस्येत्यर्थः, इदं च सामान्यजीवितं सकलसंसारिणामविशेषेण तज्ञीवित दश्धा भण्यते, तद्यथा-नामजीवितं स्थापनाजीवितं द्रव्यजीवितमोघजीवितं भवजीवितं तऋवजीवितं भोग-भूय उत्पत्तिः, इदं चौदारिकश्रीरिणामेवावसातर्थं, अन्यत्र निरन्तरं भूयो भूयसत्त्रैवोत्पन्यभावात् । उक्तं तक्रवजीवितं ॥ दबे सिचिताई आउयसद्दवया भवे ओहे। नेरइयाईण भवे तब्भव तत्थेव उप्पत्ती ॥ १९० ॥ (भा.) ह्रब्ये–द्रब्यविषयं जीवितं, द्रब्यजीवितमित्यर्थः, सिचितादि सिचित्तमित्तं मिश्रं वा, इह कारणे कार्योपचारात् येन द्रव्येण संचित्ताचित्तामिश्रमेदेन पुत्रहिरण्योभयरूपेण यस्य यथां जीवितमायतं तस्य तथा तद् द्रव्यजीवितमुच्यते, उकं जीवितं संयमजीवितं यशोजीवितं कीत्तिंजीवितं च, एष गाथासमासार्थः॥ व्यासार्थं तु भाष्यकारः स्वयमेव वक्ष्यति, तत्र संजम ८ जम ९ कित्ती १० जीवियं च तं भणणाई दसहो ॥ १०५६ ॥ नामं १ ठवणा २ दविए ३ औहे ४ भव ५ तन्भवें ६ य भोगे ७ य। नामस्थापने क्षण्णत्वादनाहत्य शेषभेदञ्याख्यानार्थमाह

----

ग्रति-केवलं संयमग्रतिपक्षभावतो द्यममसंयमजीवितमविरतिगतं ग्रतिभणन्ति, 'संजमनरजीव अहिगारो'ित संयम-भोगमिम चक्किमाइ संजसकीवं तु संजयजणस्त।जत किती य भगवओ संजमनरजीवअहिगारो॥१९१॥(भा.) मि-नानुमन्ये। आह-कि पुनः कारणमुद्देशकममिनिछङ्खा न्यत्यासेन निर्देशः कृतः ?, उच्यते, योगत्य करणतन्त्रतोप-जीवितेन नरभवजीवितेन चेहायिकारः, 'यावज्जीवाए' इत्यत्र यावज्जीवतयेत्यपि संस्कारः, तत्र यावत् जीवो-जीवनं-तजनस्य साधुलोकस्य, उक्तं संयमजीवितं, यश कीतिः (अ) भगवतो वद्धमानस्वामिनः, ततो यशोजीवितं कीत्तिजीवितं च भगवतः प्रतिपत्तच्यं, यशकीर्त्योश्यायं विशेषः, ''दानपुण्यफ्छा कीर्त्तिः, पराक्रमकृतं यशः'' अन्ये त्विद्मेकमेवाभिद्-सा यावज्ञीवा तया यावज्ञीवयेति, कृतं प्रसङ्गेन । तथा तिस्रो विधा यस्य स त्रिविधः सावद्ययोगः, स च प्रत्याख्येय इति कमं, कम्मीणे च द्वितीया विभक्तिः, तं त्रिविधं योगं, त्रिविधेन करणेन, अस्यैव विवरणमाह-मनसा वाचा कायेन, तस्य च करणस्य कम्मे प्रत्याख्येयो योगः, तमपि सूत्रेण एव विवृणोति, न करोमि न कारयामि कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजाना-प्राकृते तकारस्याञाक्षणिको लोप इति यावज्ञीवाए इति सिद्धं, अथवा प्रत्याख्यानक्रिया अन्यपदार्थः, यावज्जीवो यस्यां प्राणधरणं यात्रज्ञीवं, 'यात्रद्वधारणे' इत्यन्ययीभावः समासः, यावज्ञीवं भावो यावज्ञीवता तया यावज्ञीवतया, तत्र द्रशनार्थं, तथाहि-योगः करणवश एवं, करणानां भावे योगस्यापि भावाद् अभावे चाभावात्, करणानामेव तथाकिया-रूपेण प्रवृत्तः, अपरस्त्वाह-न करोमि न कारयामि कुर्वन्तं न समनुजानामि इत्येतावता प्रन्थेन गतेऽन्यमपीत्यतिरिच्यते,

भेदत्वात् अयुक्तमेतादेति, अत्रोच्यते, प्रत्याख्यानसामान्यतो गृहस्थप्रत्याख्यानभेदाभिघानेऽप्यदोषात् , तत्र सघचत्वारि-शद्घिकं मेद्शतं मान्यते-सीयाॐ भंगसयं गिहिपचक्लाणभेयपरिमाणं। तं च विहिणा इमेणं भावेयबं पथतेणं॥ १॥ तत्राह-यदोवमिह सर्वसावद्ययोगप्रत्यास्यानाचिकारात् सप्तचत्वारिंशद्धिकशतं प्रत्याख्यानभेदानां गृहस्थप्रत्याख्यान-सावधं योगं प्रत्याख्यामी'त्यत्र प्रत्याख्यानं गृहस्थान् साधूनपि प्रतीत्य भेदपरिणामतो निरूपयति, गुरवस्तु ब्याचक्षते-त-इह योगविषये त्रयक्तिकाःत्रयो दिकाः त्रय एककाः, करणानि पुनयोगेष्वथ एवं-त्रिक्षेकं त्रिक्षेकं त्रिक्षेकं चेति, "तिन्नि दिद्मेतावत् सूत्रस्य न्यास्यातं, सम्प्रति 'त्रिविधं त्रिविधेने'त्येतदेव न्याचष्टे, तत्र त्रिविधं सावद्ययोगं प्रत्यास्येयं कृत-न चातिरिकेण सूत्रेण चार्थः, उच्यते, साभिप्रायमिद्मनुकस्यात्यर्थस्य सङ्घार्थं, तथाहि-सम्भावनेऽयमपिश्चन्दः, स चोभ-तथाऽनागते काले करिध्यन्तमापे कारियध्यन्तमापे अनुज्ञापयिष्यन्तमपीति त्रिकालमपि सङ्गहो वेदितच्यः, इह न िक्या-यमध्यस्थः एतत्स्मभावयाते, यथा कुर्यन्तं नानुज्ञानामि एरं कारयन्तमण्यन्यं अनुज्ञापयंतमण्यन्यं नानुज्ञानामीति, यथा भूद् मुग्यमतिविनेयसम्मोह इति । किञ्चित् सूत्रस्पर्शनियुक्ते वश्यामः। तदेवमिद्मेतावत्सूत्रस्य व्याख्यातम्, इह तु 'सर्व कारितानुमतिभेदभित्रं त्रिविधेन मनसा बाचा कायेनेति करणेन प्रत्याख्याति, ततसन्नेदोपदर्शनार्थमाह— सीआलं भंगसयं तिविहं तिविहेण समिहेगुत्तीहिं। सुत्तर्कासियनिज्जतिवित्यरत्थो गओ एवं॥ १०५७॥ क्रियावतीरेकान्तेनाभेद एव, ततो न केवछा क्रिया सम्भवति इति ख्यापनार्थमन्यग्रहणं, अत्र बहु वक्व्यं तनु नोच्यते, मा वत्मानकाले छवेन्तमध्यन्यं न समनुजानामि, एवमपिशब्दाद्तीते काले कृतवन्तमपि कारितवंतमपि अनुज्ञापितवंतमपि,

एककस्त्रयास्त्रका द्वा नवका एकस्त्रिको द्वा नवकाविति, स्थापना ३३३२२११ का पुनरत्र भावना—न करेड् न कारवेड् करंतीप अन्नं न समणुजाणड् मणेणं वायाए काएणं एस एको ३३३२०३२९ भेदो, नन्नेष भन्नो देशविर-तस्य कथमुपपदाते?, अनुमतेस्तस्य प्रतिवन्धासम्भवात्, नैष दोषः, स्वविषयाद्वहिरनुमतेरिप प्रतिषेधसंभवात्, यथा स्वयं-भूरमणसमुद्रमत्त्यादिवाते, उक्तं च—"न करेईचाड् तिगं गिहिणो कह होड् देसविरयस्त । भन्नाड् विसयस्त बर्हि पडि-सेहो अणुमतीप्डिव ॥ १॥" अत्रैवाक्षेपपरिहारों भाष्यकृदाह—"केई भणाति गिहिणो तिविहं तिविहेण निध्य संवरणं। तिविहं तिविहेण को दोसो ! ॥ युत्ताइसंततिनिमित्तमेत्तमेकादासं पवज्ञस्स । जंपंति केह गिहिणो दिक्खासिमुह-स्स तिविहंपि ॥ ३॥ ( विशे १५४२–१-४ ) एतास्तिकोऽपि गाथा भावार्थमङ्गीकृत्योपोद्घातनिर्धेको भाविता इति न मणसा तं न जतो निहिंड पन्नतीए विसेसेडं ॥ १॥ तो कह निज्जतीएऽणुमइनिसेहोति ? सो सविसयंसि । सामन्नेणं निध्य ड तिया तित्रि दुया तित्रिकाका य होंति जोगेसु । तिदुएकं तिदुइकं तिदुएकं चेव करणाई ॥१॥" आगतफठं तु कमेणैवम् –एक चिते इ करेड एस सावजा । चितेती ड कए पुण सुट्ड कयं अणुमती हो ह।। गाथात्रयमपीदं सुगमं, एष गतः प्रथमो काएण य तईओ ३, एस विइयो मूलभेदो गतो । इदाणि तइओ-न करेइ न कारवेइ करंतीप अझं न समगुजाणइ ॥ १॥ तयहीणता वइत्युक्रणाईणमहव मणकरणं। सावज्जनोगमनणं पन्नतं वीयरागेहि॥ २॥ कारवणं युण मणसा मेंदः, न करेंड् न कारवेड् करंतीप अन्न न समणुजाणड् मणेणं वायाए एस एको १, मणेणं काएण य विह्आे २, वायाए भ्यः प्रतन्यन्ते। आह कहं पुण मणसा करणं कारावणं अणुमती य ?। जह वइतणुजोगेहिं करणाई तह भवे

मणेण काएण य एवमेव लग्मेति, तहा अवरेऽवि तिन्नि वायाए काएण य लग्मेति, एवमेते सबे नव, एवं पंचमोऽप्युक्तो अधुना सप्तमः-न करेड मणेणं बायाए काएण य एको, न कारवेड् मणमाईहिं एस वितिओ, करेंतं नाणुजाणड् एस तइत्रो, सप्तमोऽप्युको मूलभदः । इदानामष्टमः-न करइ मणण पापाऽ उत्ताः, क्ष्यं वायाए काएण य एस तइओ, एवं न कारवेइ, एत्थवि तिणिण भंगा, करेंतं नाणुजाणइ, एत्थवि तिणिण, उक्तोऽष्टमो मूळ-तित्रि, मूलमेदः। इयाणि छट्टो-न करेड् न कारवेड् मणेणं एस एको १ तह य न करेड् करंतं नाणुजाणड् मणेणं एस विइओ २, मणेणं वायाए काएणं एको १ न करेड करंतं नाणुजाणइ विइओ २, न कारवेड करंतं नाणुजाणइ तईओ रे। एस च-मणेणं एको १ वायाए विइओ २ काएण तइओ ३, एस तइयो मूलभेदो गतो। इयाणि चउत्थो-न करेइ न कारवेमि उत्थो मूलमेदो गतो। इदाणि पैचमो-न करेड् न कारवेमि मणेणं वायाए एस एको १ न करेड् करेंतं नाणुजाणड् एस वितिथो २, न कारवेइ करंतं नाणुजाणइ एस तइओ ३, एए तिन्नि भंगा मणेणं वायाए य लद्धा, अण्णेऽवि तिणिण न कारवेइ करेंतं नाणुजाणइ मणेणं एस तईओ, एवं वायाएवि तिणिण, काएण तिणिण लञ्मंति, उक्तः षष्ठो मूलमेदः काएण य तिन्नि, उक्तो नवमः। इह प्रथमभन्ने एक एव भन्नः द्वितीयभन्ने त्रयः त्तीयभन्ने त्रयः, चतुर्थभन्ने त्रयः मेदः। सम्प्रति नवमः-न करेड् मणेणं एक्नो, न कारवेड् वितिओ, करेतं नाणुजाणङ् एस तइओ, एवं बायाए मङ्गे नव पष्टभङ्गे नव सप्तमभङ्गे त्रयः अष्टमभङ्गे नव नवमभङ्गेऽपि नवेति, सर्वसङ्ख्या एकोनपञ्चाशब्दङ्गाः,

त्रिविधेनेत्यनेन सर्वसाबद्योगप्रत्याख्यानाद्यंतः सप्तविंशतिभेदानाह, ते चैवं भवति-इह साबद्ययोगः प्रसिद्ध एव हिंसा-पश्च समितयो गृहीताः, 'सबं सावज्ञं जोगं पचक्खामी'ति तिस्नः गुप्तयः, अत्र समितयः क्रियायाः प्रवर्तने नित्रहे गुप्तयः, एताः खल्वष्टो प्रवचनस्य मातर इव मातरः, सामायिकसूत्रस्य चतुईश्रपूर्वाणां चात्रैव परिसमाप्तत्वात्, उक् च समितिगुप्तिमिनिष्यते, तत्र ईर्यासमितिप्रमुखाः प्रशीचाररूपाः पञ्च समितयः, गुप्तयस्तु प्रभीचाराप्रबीचाररूपा मनोगुस्या-॥ २ ॥ पचक्लाणस्स तहा हो इ एसस्स एव गुणणाओ । कालतिएणं भणियं जिणगणहरवायगेहिं च ॥ ३ ॥ एवं तावत् "एआओ अड्ड पवयणमायाओ जासु सामाइयं चउह्स पुवाणि अ मायाणि, माडगातोसि मूलं भणियं होइ ॥" इहैव कालेण होइ इमें ॥ १ ॥ सीयालं भंगतमं कह १ कालतिएण होइ गुणणाओ । तीयस्त पिडकामणं पच्चप्पणणस्त संबरणं 🖔 गृहस्यपत्याल्यानमेदाः प्रतिपादिताः, सम्प्रति साधुप्रत्याल्यानमेदान् सूचयति-'तिविहेणं'ति, अयमत्र भावार्थः-त्रिविधं सप्तचारिंशद्धिकं भङ्ग्यातं भवति, उकं च-''ठद्धफ्ठमाणमेयं मंगा उ भवंति अडणपन्नासं। तीयाणागयसंपद्दग्रीणयं दयस्तिकः, अन्ये व्याचक्षते-किछैता अष्टी प्रवचनमातरः सामायिकसूत्रेण गृहीताः, तत्र 'करेमि भंते ! सामाइयं'ति र्र "एआओ अद्व पवयणमायाओं जासु सामाइयं चउहस पुवाणि अ मायाणि, माङगातोत्ति मूलं भणियं होड् ॥" इहैव ९ प्रायः सूत्रस्पार्शकनिश्चेकिवकर्चताया उक्तवात् मध्यग्रहणे च नलाटण्डन्याग्नेनासन्तयोग्रयाञ्जेपात इदमाह—'स्रतप्कान् १ दिः, तं स्वयं न करोति न कारयति कुर्वन्तमप्यन्यं न समनुजानाति, एकैकं करणित्रकेण मनसा वाचा कायेनेति नव-मेदाः, अतीतानागतव्तीमानकाळत्रयसम्बन्याच सप्तविंशतिरिति, इदं च प्रत्याल्यानमेद्जालं 'समितिगुत्तीहिं'ति

इति ॥ सम्प्रति तस्य भदन्त ! प्रतिकमामीत्येतद् च्याच्यायते—'तस्ये'त्यधिकृतो योगः सम्बध्यते, ननु च प्रतिकमामी-त्यस्याः क्रियायाः सोऽघिकृतो योगः कम्में, कम्मीण च द्वितीया विभक्तिरतस्त्रमित्यभिषेये किमर्थं तस्येत्यभिधीयते १, सियिति ज्ञाति वित्यरस्यो गती एवं ति, सूत्रस्पर्शक निधु कि विसाराथों गत एवमुकेनेति ॥ सम्प्रति सूत्र एवातीतादित्रिवि-'सामायिकं करोमि', तथा 'प्रत्याख्यामि साव्ययोग'मिति, तथा 'प्रतिकमामि प्राकृतात् साव्ययोगात्', इदं हि यथासङ्ख्यमेव प्रत्युत्पन्नानानातीतकालानां यहणमिति, उकं च-"अतीतं निंदइ पहुष्पन्नं संबरेह अणागयं पचक्ताति", सामाइयं करेमि पचक्वामी पर्डिक्षमामिति। पचुप्यमणागयअईअकालाण गहणं तु ॥ १०५८॥ धकालग्रहणमुक्तमिति दश्येत्राह—

एवं सित प्रतिपत्तिगुरुताप्रसक्तः, पूर्वं अविशेषेण योगस्य सम्बन्धः, तदनन्तरं पुनरेतच्छन्दस्य विशेषेऽबस्थापनमिति न ऋज्बी प्रतिपत्तिः, यद्येवं तिहिं 'अतीतं भंते! पडिक्कमामि' इत्येतावदेव सुखप्रतिपत्तये कस्मान्न कृतं १, उच्यते, पुन-

धानात, अथ मन्येथाः-अविशिष्टमपि योगं सम्बध्य पुनाविशेष्येऽबस्थापनीयसाच्छब्दसातो न कश्चिद्दोषः, तद्त्यसमीचीनं,

रुकत्वदोषप्रसङ्गात्, तथाहि-प्रतिक्रमणमेतत् प्रायिधनत्तमध्ये पिठतं, तच प्रायिधनत्तासिविते भवति, तत्रोऽर्थादतीतिषिष-

तीतं सावद्यमंशं प्रतिक्रमामि, न शेषं वर्तमानमनागतं वा, केचित् पुनरविभागज्ञा अविशिष्टमेव सामान्येन योगं सम्बन्ध-यति, तन्न युकं, अविशिष्टत्य त्रिकालविषयस्य प्रतिकमणासम्भवात् , अतीतविषयस्यैव प्रतिकमणस्य तत्र तत्र सूत्रेडभि-

डच्यते, विशेषल्यापनार्थ, तथाहि-'तत्ये'त्यत्रावयवावयविसम्बन्धे षष्ठी, ततोऽयमर्थः-योऽसी योगस्त्रिकालविषयः तत्या-

तिविहेणं तु न जुन्तं पर्डिवयविहिणा समाहिअं जेण।अत्थविगत्पणयाए गुणभावणयन्ति को दोसो?॥१०५९॥ 'त्रिविहेणं तु न जुन्तं पर्डिवयविहिणा समाहिअं जेण।अत्थविगत्पण्याप्त भाहिकं यो समाहितं येन, यसादस्थार्थः प्रतिपदम-भिहित एव, तद्यथा—मनसा वाचा कायेनेति, अत्रोच्यते—अर्थविकत्पन्या गुणभावनयेति को दोषः?, अर्थविकत्पना नामा-भिदोपदर्शनं गुणभावना—गुणाभ्याससाभ्यां हेतुभ्यामेवमभिधाने नं कश्चिहोषः, इयमत्र भावना—एवं ह्यके सामान्यिति भिदोपदर्शनं गुणभावना—गुणाभ्याससाभ्यां हेतुभ्यामेवमभिधाने नं कश्चिहोषः, इयमत्र भावना—एवं ह्यके सामान्यिति हेशिष्टेणिति सामान्यरूपता दाशिता, मणेणं वायाप् इत्यादिना र विशेषरूपतेति, तथा एवमभिष्टिते यः सामायिक छक्षणो गुणस्तस्य पुनः पुनरभिधानासिका भावना भवति, गुणभा-यो भद्रनतशब्दः स एवात्राध्यनुवर्तिध्यते, एवमथै ह्यादौ स प्रयुक्त इति, किमथमस्योपादानमिति १, उच्यते, अनु-वना च कर्मानिर्जरणहेतुरित्यदोषः, अन्यच-मनसा वाचा कायेनेत्यभिहिते प्रतिपदं न करोमि न कारयामि नानुजाना-गमेंबेलतींतग्रहणमतिरिच्यते, तसांत् ग्रतिकमांमीति शब्दस्यावहर्षं कर्माणां भवितव्यं, तच्चं भूतं सावद्ययोगं मुक्तका गान्यत् कर्मं भवितुमहितीत्यथात् तस्येत्यवयवावयवितम्बन्धरुक्षणाः षष्ठीति न कदाचिदर्थहानिः प्रतिपत्तिगुरुता चेति । मीत्यत्र भद्नतीते पूर्ववत् , इदं चामज्ञणमतिचारनि श्रतिक्याभिमुखः सन् तद्विशुद्धार्थं कुरुते, आह-नतु पूर्वमुको त्रिविधमित्यत्राच्यां स्रेपपरिहारौ स्वयमनुगन्तच्यौ, प्रायः समानगमत्वादिति कृतं प्रसङ्गेन । मीति 'यथासङ्ख्यमनुदेशः समाना'मिति न्यायतो यथासङ्ख्यमनिष्टं मा प्रापदिति आह-यदि पुनरुकादिभयादेवमभिधीयते तदा इदमप्रमनर्थकं पद्मिति द्श्यति—

रणें कुलालिमिथ्योदुष्कृतं, तचेदं-एगस्स कुभगारस्स कुडीए साहुणो ठिया, तत्येगो चेछगो तस्स कुंभगारस्स भंडाणि भंगुलिघणुहएण कक्करेहिं विधइ, कुंभगारेण पडिजग्गयंतेण दिहो, भणिओ य-कीस मे भंडाणि काणेसि १, खुडुगो भणइ-दाऊण मिच्छादु-वर्तनादेव भवन्ति, किन्ति हैं , यहाद् भवन्ति, स चार्य यहाः पुनरुचारणमिति, अथवा सामायिकक्रियाप्रत्यपेणवच-नोऽयं भदन्तशब्दः, अनेन चैतत् स्यापितं भवति-सर्विक्रियावसाने गुरोः प्रत्यपेणं कार्यमिति, उक्तं च भाष्यकारेण-"सामाइयपचप्पावयणो वाऽयं भद्तसहोत्ति । सबसिरियावसाणे भणियं पचप्पामणेणं ॥ १॥" ( विशे. १५७१ ) प्रति-द्रव्ये-द्रव्यप्रतिकमणं प्रतिकमणप्रतिकमणवतोरमेदोपचारात् निह्नवादिः, आदिशब्दादनुपयुक्तादिपरिमहः, तत्रोदाह-मिच्छादुक्कडंति, एवं सो पुणो पुणो विधिरुण मिच्छादुक्कडं देइ, पच्छा कुंभगारेण तस्स खुडुगस्स कण्णामोडओ दिन्नो, सो भणइं-दुक्खाविज्ञामि अहं, कुंभगारो भणइ-मिच्छामि दुक्कडं, एवं सो पुणो पुणो कण्णामोडयं दाज्जण मिच्छादु-कडं करेइ, पच्छा चेछगो भणइ-अहो सुंदरं मिच्छादुक्कडंति, कुंभगारो भणति-तुब्झवि एरिसं चेव मिच्छादुक्कडंति, पच्छा तांसित्राधिकते ग्रुभन्यापारे उपयुक्तसदुपयुक्तो यत् करोति प्रतिक्रमणं भावप्रतिक्रमणं, तत्रोदाहरणं मृगावती, भयवं वद्ध-वंत्नायीमेवायं पुनरनुसारणाय प्रयुक्तः, तथा च इयं पाणिनिप्रभृतीनां परिभाषा-अनुवर्तन्ते च नाम विधयो न चानु-ठेतो विधियन्नयस्स, एवं द्रज्यपडिक्कमणं। भावप्रतिकमणं प्रतिपाद्यति-'भावंसी'त्यादि, भावे-भावप्रतिकमणं 'नदुपयुन्तः कमामीत्यत्र प्रतिक्रमणं मिथ्यदुष्कृतमंभिधीयते, तच्च द्विधा—द्रब्यतो भावतश्चे, तथा चाह निर्धेक्तिकारः— दबम्मि निण्हगाई क्रलालमिच्छंति तत्थुदाहरणं । भावमिम तदुवउत्तो मिगावई तत्थुदाहरणं ॥ १०६० ॥

जुनं नाम तुन्झ उत्तमकुळप्पसूयाए एगामिणीए चिरं अच्छिडंति १, सा सन्भावेण मिन्छादुक्कडंति भणमाणी अज्ञचंद्-णाए पाएसु पडिया, अञ्जचंदणाएवि तीए वेळाए संथारगं गयाए निहा आगया, पसुता, मिगावतीएवि तिवसंवेगमावज्ञाए पायवडियाए चेव केवळनाणं समुप्पणं, सप्पे य तेणंतेणमुवागतो, अज्जचंदणाए य संथारगातो हत्यो लंबति, मिगाव-तीए मा खिजिहित्ति सो हत्थो संथारगं चडावितो, सा विवुद्धा, भणड्-किमेयंति?, अज्ञवि तुमं अच्छासित्ति मिन्छादुक्कडं, निहापमाएणं न उद्गवियासि, मियावती भणति-एस सप्पे मा ते खाहितित्ति हत्थो चडावितो, सा भणड्-कहिं सो?, सा दाएइ, अज्ञचंदणा अपेन्छमाणी भणड्-अज्जो! कि ते अतिसयो?, सा भणड्-आमं, तो कि छउमत्थो केवितेगो वा?, सा भणड्-केवितेगो, पच्छा अज्ञचंदणा पांप्सु पिडें भणड्-मिच्छादुक्कडं, केवली आसाइतो, एवं भावपिडक्कमणं, एथ गाहा-जइ य पिडेक्कमियबं, अवस्स काऊण पावयं कम्मं। तं चेव न कायबं, ता होड् पए पिडकंतो।। १।। ्रे माणसामी कोसंबीए समोसारितो, तत्थ चंदस्रा भयवंतं वंदगा सविमाणा ओइण्णा, तत्थ मिगावती अज्ञा उद्यणमाया १६ दिवसोत्तिकाउं चिरं ठिया, सेसाओ साहुणीओ तित्थयुरं वंदिऊण पडिगया, सिग्घमेव वियालीभूयं, मिगावती संभंता गया अज्ञचंद्णासगासं, एयातो ताव पडिक्नंताओ, मियावती आलोएउं पवत्ता, अज्ञचंद्णाए भणिया-अज्ञो। चिरं ठियासि, किं (आव. ६८३) इह च प्रतिकमामि, भूतात् सावद्ययोगात्रिवतेंऽहमित्युकं भवति, तस्माच निचृत्तियेनदनुमतिविरमणमिति, तथा निदामि गर्छे इति, अत्र निन्दामि जुगुप्ते इत्यर्थः, गहें इति च तदेवोकं भवति, यद्येवं तत एकार्थत्वे को मेदः ?, उच्यते, सामान्यायीमेदेऽपि इष्टविशेषायीं गहीशन्दः, यथा सामान्ये गमनार्थे गच्छतीति गौः सर्पतीति सप्पैः,

ण्हुसाए समें संवासं गतोमित्ति। भावगहाँयां साथोरुदाहरणं,—गंतूण गुरुसमीवं काऊण य अंजार्छि विणयमूळे। जह अप्पणो तह परे जाणावण एस गरिहा उ ॥ १ ॥ ( ओघ. १५८ )ित्त । किं निंदामि गहें इत्यत आह—'आत्मान' अतीतसावद्य-निदियाइया तहा कहेयबा, हेडा कहाणगं कहियंति पुणो न भन्नइ, भावनिंदायां सुबहुन्युदाहरणानि योगसङ्घहे वक्ष्यंते, योगकारिणमश्जार्य, अथवा अत्राण-त्राणविरहितं अतीतसावद्ययोगं निंदामि गहें, सामाथिकेनाधुना त्राणमिति, अथवा 'अत सातत्यगमने' अतनं-सततभवनप्रवृत्तं अतीतं सावद्यं योगं निन्दामि गहें, निवर्त्यामीति तात्पर्यार्थः, 'ब्युत्सज्ञामी'ति सचरित्रस्य सत्त्वस्य पश्चात्तापः स्वप्रत्यक्षं जुगुप्ता निन्दा, उकं च-'आत्मसाक्षिकी निन्दे'ति, तस्याश्च निन्दाया नामादि-Ë प्रत्यक्षं जुगुप्सा गहेति, 'परसाक्षिकी गहें'ति वचनात्, सापि नामादिभेदाचतुर्विधा, तत्र नामस्थापने अनादत्याह-द्रव्ये तथापि गमनविशेपोऽवगम्यते शब्दार्थादेव, एवमिहापि निन्दागहैयोर्थविशेषोऽवसातव्यः, तमेबार्थविशेषं दर्शयति — दव्यगहीयां महकोदाहरणं, तचेदम्-आणंदपुरे महओ ण्हुसाए समं संवासं काऊण उवज्झायस्स कहेड, जहा सुमिणप् ञक्षणं पुनिरिदम्-हा दुट्ट कयं हा दुट्ट कारिअं हा दुट्ट अणुमयं हित्त । अंतो अंतो डज्झह, पच्छातावेण वेवंतो ॥ १ ॥ गरिहावि तहाजाह्यमेव नवरं परप्पासणया । दबंमि य महणायं भावे सुबह उदाहरणा ॥ १०६२ ॥ सचरितपच्छयावो निंदा तीए चउक्कनिक्लेवो। दब चित्तगरसुआ भावे सुबहू उदाहरणा ॥ १०६१ ॥ गहािप तथाजातीयैव-निन्दाजातीयैव, नवरं-एतावान् विशेषः, परप्रकाशनया गहा भवति, किमुक्तं भवति १-या दिअतुष्को निश्नेषः, तत्र नामस्थापने प्रतीते, दव्यनिन्दायां चित्रकरसुता उदाहरणम्-सा जहा रण्णा परिणीया,

विपरीत्यमापद्यते, तंत्र, यस्मात् मांसादिविरमणिक्रयानन्तरं व्युत्मुजामीति प्रयोगे तद्विपक्षत्यागो मांसभक्षणनिवृत्तिरिम-विषते, एवमिहापि सामायिकानन्तरं व्युत्सुजामीति प्रयोगे तद्विपक्षत्यागः सावद्ययोगनिवृत्तिरवगस्यते इति, सं च व्युत्सर्गो विविधार्थो विशेषणार्थो वा विश्वदः उच्छव्दो भृशार्थे स्जामि-त्यजामि, विविधं विशेषण वा भृशं त्यजामि अतीतसाबद्य-नामादिभेदाचतुष्प्रकारः, तत्र नामस्थापने अनाहत्याह— द्वविटस्सग्गे खेळु पसन्नचंदो भवे उदाहरणं। पडियागयसंवेगो भाविमांवि होइ सो चेच ॥ १०६३॥ हचञ्युत्सगो–गणोपधिश्वरीरान्नपानादिञ्जुत्सगः, अथवा द्व्यञ्जुत्सगों नाम आत्तेध्यानादिध्यायिनः कायीत्सगः, अत भ एवाह-द्रव्यन्युत्समें खेळ प्रसन्नचंद्रो राजिषभैवत्युदाहरणं, भावन्युत्सर्गस्त्वज्ञानादिपरित्यागः, अथवा धम्मेशुक्कध्यायिनः भ कायोत्सर्गः, तथा चाह-प्रत्यागतसंवेगो भावन्युत्सगेंऽपि स एव-प्रसन्नचन्द्रो राजिषैहदाहरणमिति गाथाक्षरार्थः, भावार्थः कथानकादवसेयः, तचेदम्-पोयणपुरे नगरे पसन्नचंदो राया, तत्थं भयवं महाबीरो समोसहो, ततो राया धम्मं सोऊण संजायसंवेगो पबइतो, गीयत्थो जाओ, अन्नया जिणकप् पडिवज्ञिङकामो सत्तमावणाए अप्पाणं भावेति, तेणं कालेणं तेणं समएणं रायगिहे मसाणपिडमं पडिवन्नो, भयवंपि महावीरो तत्थेव रायगिहे समोसहे, लोगो पबंदओ नीति, हुवे य योगमिति भावः, ननु करोमि भदन्त ! सामाधिकमिति सावद्ययोगविनिवृत्तिरित्युच्यते, तस्य च्युत्सुजामीति शब्दप्रयोगे वाणियगा पोयणपुरातो तत्थेव आगया, तत्थेगो पसन्नचंदं पासिऊण भणइ-एस अम्हाण सामी रायसिरिं परिचंहऊण त्रवसिरिं पडिवन्नो, अहो एयस्स धण्णया, विह्आे भणइ-कत्तो एयस्स धन्नया ? जो य असंजायवारुं पुत्रं रखें ठवेऊण

संगामे पहाणनायगेण सहाबिडियस्स असिसित्तिचक्ककप्पणिपमुहाणि पहरणाणि खयं गयाणि, ततोंऽणेण सिरताणेणं बाबा-एमित्ति परामुसियमुत्तमंगं जाव लोअं कडं पासइ, ततो संवेगमावन्नो महया विसुङ्झमाणपरिणामेणं अत्ताणं निंदिडं पवत्तो, समाहियं पुणरिव अणेण सुक्कज्झांणं, प्रथंतरंभि पुणरिव पुच्छितो सेणिएणं भयवं-जारिसे झाणे संपर् पसंत्रचंदो वहदं भयवया भणितं-तरसेव विसुन्झमाणपरिणामस्स केवलनाणं समुष्पणणं, ततो से देवा महिमं करेंति, एस एव दबविडस्सग्ग-र्भ पग्रतो, सो तनस्सी पर्गतनिवेहिं गंतीहि य परिहिषिकाइ, नगरं च उत्तमख्यं प्वंत्रं, अंतेउरंपि कमपि अवत्यं गयं न जाणि-तारिसे मयस्स कहिं उचवातो ?, भगवया भंणियं-अणुत्तरेसु, ततो सेणिएण भणियं-पुबं किमन्नहा परूवियं ? डयाहु मया जह, ता एवमणेण वह लोगो दुक्खे ठवितोत्ति अद्हुबो एस, तं सोऊण तस्स कोवो जातो, चितियं चऽणेण-को मम। अन्नहा अवगच्छियं ?, भयवया सणियं-न अन्नहा परूवियं, सोणिएण भणियं-कहमेयंति ?, भयवया सबो बुनंतों कहितों, युत्तरस अवकरेड् ?, मूणममुगो, ता किं तेण ?, एयावत्थगतोवि विणिवाएमि, माणससंगामेण रोहज्झाणं पत्रन्नो, हित्थणा ततो गतो, बंदिऊण युच्छितो णेण भयवं, जाम ठाणे ठितो बंदितो मए पसन्नचंदो तीम मचस्स कहिं उववातों भवति ?, भयव्या भाषेयं-अहेसत्तमार पुढवीए, ततो सेणिएणं चिंतियं-हा किमेयं ?, पुणो पुच्छिस्सं, एत्थंतरंमि पसन्नचंदस्स माणसे एत्थंतरे पसत्रचंदसमीवे दिवो देवदुंदुभिसणाहो महंतो कलयलो उद्धाइतो, ततो सेणिएण भणियं-भयवं । किमेयंति ? निन्झाइतो, सेणिएण चितियं-सुक्कऱ्झाणोवगतो एस भयवं, एरिसंमि झाणे कालगयस्स का गई हवइति भयवं पुच्छिस्सं, हात्य वाबाएइ, आसेण आसं, इचाइ विभासा, एत्थंतरे सेणिओं भयवं वंदतो जाइ, तेण दिहों, वंदितों, णेण इसिंपि नी

3 96 74°

बरणनयाबुच्येते, तत्र ज्ञाननयदर्शनमिदं-ज्ञानमेवैहिकामुष्मिकफल्प्राप्तिकारणं प्रथानं, युक्तियुक्तत्वात्, तथा चाह— 🕌 नायमिम गिणिह्यदे आगिणिहअद्यमिम चेव अत्यमिम । जङ्अवमेव ह्य जो उवएसो सो णओ नाम ॥ १०६६ ॥ 🌴 त्रिविधेन व्युत्स्जति-परित्यजति पापमेन्यत् सामाथिकादौ-सामाथिकारम्भसमये । एषोऽनुगमः परिसमाप्तः, अथवा सामाथिकादौ सूत्रे, आदिशन्दात् सर्वसावद्यं योगं प्रत्याख्यामीत्याद्यवपरिश्वहः, उत्कोऽनुगमः, साम्प्रतं नयासि च नैगमसङ्गहन्यवहारऋजुसूत्रज्ञान्यन्तमिर्क्षवेभूतभेदभिन्नाः खल्बोघतः सप्त भवन्ति, स्वरूपं चैतेषामधो न्यक्षेण प्रदिशित-भावविङस्सगोसु उदाहरणं ॥ साम्प्रतं समाप्तौ यथाभूतौऽस्य सामायिकस्य कत्ता भवति तथाभूतं सङ्गेपतोऽभिथित्सुराह— सावद्ययोगविरतः, कथमित्याह-त्रिविधंत्रिविधेन व्युत्सुज्य-परित्यज्य पापं, पाठांतरं सावद्ययोगविरतः सन् त्रिविधं विद्याचरणनययोः, ज्ञानिक्रयानययोरित्यर्थः, 'सेससमोयारणं तु कायव'मिति शेषनयसमवतारः कर्तव्यः, तुशब्दो 'नायंभि' जाते सम्यक्परिच्छिन्ने 'प्रदीतन्ये' उपादेये, 'अगिणिह्यबंसि'ति अग्रहीतन्ये-अनुपादेये, हेये इति भावः, सम्प्रति स्बद्वार एव शेषनयान्तभोवेनाविष्कृतनामानावनन्तरोपन्यस्तगाथागततुशब्देन चावश्यवक्तब्यतयाऽभिहितौ ज्ञान-सावज्जनोगविरओ तिविहं तिविहेण वोसरिअ पावो । सामाइअमाईए एसोऽणुगमो परिसमत्तो ॥ १०६४ ॥ विज्ञाचरणनएसुं सेससमोआरणं तु कायवं। सामाइअनिज्ञत्ती सुभासिअत्था परिसमत्ता॥ १०६५॥ विशेषणार्थः, स चैतद्विशिनष्टि-तौ च ज्ञाननयिकयानयी वक्तन्यी, एवं सामायिकनियुक्तिः सुभाषितार्था परिसमाष्टा ॥ मिति नेह प्रतन्यते, केबलमत्र स्थानाशून्याथिमेते ज्ञानिकयाद्रयान्तर्भावेन समासतः प्रोच्यन्ते, तथा चाह-

॥ १॥" न खल्वन्धेनान्धः समाक्रिध्यमाणः सम्यक् पन्थानं प्रतिषद्यते इत्यमिप्रायः, एवं तावत् क्षायोषद्यमिकं ज्ञानमधि-तसाद् ज्ञानमेव प्रधानमैहिकामुष्मिकफल्प्राप्तिकारणमिति स्थितं, 'इइ जो उचदेसो सो नओ नामं'ति एवमुक्तन्यायेन उत्क्रष्टतपश्चरणवतोऽपि न तावदपवगंप्राप्तिरुपजायते यावज्ञीवाजीवाद्याखिलयस्तुपरिच्छेदरूपं केवलज्ञानं नोत्पन्नमिति, निषिद्धा, तथा चागमः-"गीयत्थो य विहारो बीओ गीयत्थमीसितो भणितो। एतो तह्यविहारो नाणुत्रातो जिणवरेहिं यतितब्यं, एवमनेन क्रमेण ऐहिकामुप्मिकफ्लप्राध्यार्थाना सत्येन प्रवृत्यादिलक्षणो यताः कार्य इत्यर्थः, इत्यं चैतदङ्गी-कृत्योकं, शायिकमप्यङ्गीकृत्य विशिष्टफलसायकत्वं तस्यैव वेदितव्यं, यसाद्हितोऽपि भवाम्भोधितदस्यस्य दीक्षाप्रांतेपन्नस्य किंवा नाही छेयपावगं १ ॥ १ ॥" इतश्चेतदेवमङ्गीकतेंच्यं, यसात् तीर्थंकरगणधरैरगीतार्थानां केवलानां विद्यारिक्यापि तथा चागमोऽप्यवमेव व्यवस्थितः, यत उक्तम्-"पदमं नाणं तओ द्या, एवं चिट्टइ सबसंजए । अन्नाणी किं काहिति ? िमके, तत्र ऐहिको महीतन्यः स्रकन्दनादिः अमहीतन्यो विषशस्त्रकादिः उपेक्षणीयस्तृणादिः, आमुष्मिको महीतन्यः कत्तेच्यं, सम्यक् अज्ञाते प्रवर्तमानस्य फलविसंवादद्शीनात्, तथा चोकमन्यैरापे-"विज्ञप्तिः फलदा पुंसां, न किया फलदा चशब्दः खळ्लभयोर्ग्रहीतब्यामहीतेव्ययोर्गातत्वानुकपणार्थः उक्षेपणीयवस्तुसमुच्यार्थो वा, एवकारस्ववधारणार्थः, तस्य चैवं न्यवहितं प्रयोगो द्रष्टयः-ज्ञात एव महीतन्ये, तथा अमहीतन्ये उपेक्षणीये च ज्ञात एव, नाज्ञातेऽथे ऐहिकासु-सम्यग्दर्शनादिः अमहीतत्यो मिध्यात्वादिः उपेक्षणीयो विवक्षया अभ्युद्यादिः, तसिन्नर्थं यतितत्यमेव, अनुस्वारलीपात् मता। सिध्याज्ञानात् प्रवृत्तस्य, फलासंबाददशेनात्॥ १॥" तथा आमुध्मिकफलप्राप्त्यथिनाऽपि ज्ञान एव यतितब्यं,

पुंसां, न ज्ञानं फलदं मतम् । यतः स्त्रीमक्ष्यभोगज्ञो, न ज्ञानात् सुखितो भवेत् ॥ १ ॥" तथाऽऽमुष्मिकफलप्राप्त्यार्थे-नापि क्षियैव कर्तन्या, तथा च भगवद्वचनमप्येवमेव न्यवस्थितं, यत उकम्–"चेइयकुलगणसंघे आयरियाणं च पवयण सुए य । सबेसुवि तेण कर्यं तवसंजममुज्जमंतेणं ॥ १ ॥" इतश्रेतदेवमङ्गीकरणीयं, यस्मातीर्थंकरगणधरैः क्रियाविकलानां य उपदेशो ज्ञानप्राधान्यख्यापनपरः स नयो नाम, ज्ञाननय इत्यर्थः, अयं च चत्रविधे सम्यक्त्वादिसामाथिके सम्यक्त-र्थत्वात्, गुणभूते वेच्छति, उत्तो ज्ञाननयः, सम्प्रति कियान्याबस्तरः, तह्शंनं चेदं-क्रियैव ऐहिकामुष्मिकफलप्राप्ति-सामाथिकं श्रुतसामाथिकं चेच्छति, अस्य ज्ञानात्मकत्वात्, देशविरतिसामाथिकं सर्वविरतिसामाथिकं घु नेच्छति, तयोस्तत्का-कारणं प्रधानं, युक्तियुक्तत्वात्, तथा चायमप्युक्तत्वक्षणामेव स्वपक्षतिद्धये गाथामाह-'नायंमि गिणिह्यवे' इत्यादि, अस्य कियानयदर्शनानुसारेण व्याख्या-ज्ञाते यहीतन्यायहीतन्ये चैव अथे ऐहिकामुष्मिकफलप्राध्यार्थना यतितन्यमेव, न यसात् प्रकृत्यादिरुक्षणप्रयलन्यतिरेकेण ज्ञानवतोऽप्यभिरुषितार्थावाप्तिरुपलभ्यते, तथा चोक्तमन्यैरपि—"क्रियेव फलदा वररूपा चारित्रक्रिया नावात्यते, ततः क्रियेव प्रधानमैहिकामुष्मिकफल्प्राप्तिकारण्मिति स्थितं, 'इइ जो उचदेसो सो ज्ञानमिप विफलमेबोक्, तथा चागमः-सुबहुपि सुयमहीयं कि काहिइ चरणविष्यहीणस्स १। अंधस्स जह पिलता दीव-कियेत्यनथन्तिरं, शायिकमन्यङ्गीकृत्य विशिष्टफलसाधकत्वं तत्यैव विज्ञेयं, यस्मादहंतोऽपि भगवतः समुत्पंत्रकेनवलज्ञान-सयसहस्मकोडीवि॥ १॥" दशिक्रियाविकल्लात् तस्येत्यभिप्रायः, एवं तावत् क्षायोपश्मिकं चारित्रमङ्गीकृत्योक्तं, चारित्रं स्यापि न तावत् मुत्तयवाप्तिः सम्भवति यावद्खिळकमेन्धनानळभूता पञ्चहस्वाक्षरोद्विरणकालमानीवस्यायिनी सर्वसं-

अथवा ज्ञानिकियानयमते प्रत्येकमिधायाधुना स्थितपक्षमुपद्शियति—'संबेसिप नयाण'मित्यादि, सर्वेषामपि-मूळ-नयानां, अपिशब्दात् तस्देदानां द्रव्यास्तिकादीनां बहुविधवक्तव्यतां-सामान्यमेव विशेषा एव उभयमेव परस्परमनपेक्ष-मेलादिरूपं, अथवा नामादिनयानां मध्ये को नयः के साधुमिच्छतीत्यादिरूपां निशम्य-श्रुत्वा तत् सर्वनयविद्यदं-सर्व-नयो नामंगित एवमुक्तेन न्यायेन य उपदेशः क्रियायाः प्राथान्यख्यापनपरः स नयो नाम, क्रियानयं इत्यर्थः, अयं चतुर्विधे सामायिके देशविरतिसर्वविरतिरूपं सामायिकद्वयमेवेच्छति, कियाप्रधानत्वाद्त्य, सम्यक्त्वसामायिकश्चतसामायिके तु **श्चत्वाऽविदिततद्मिप्रायो विधेयः संश्चयापन्नः सन्ना**ह-किमत्र तत्त्वं १, पश्चद्वयेऽपि युक्तिसम्भवात् , आचायेः पुनराह— तदर्थमुपादीयमानत्वेनाप्रधानत्वान्नेच्छति, गुणभूते वा इच्छतीति, उक्तः क्रियानयः, इत्थं ज्ञाननयक्रियानयस्वरूप यसाजगाद भगवान् सामाधिकमेव निरुपमोपायम् । शारीरमानसानेकदुःखनाशस्य मोक्षस्य ॥ २ ॥ प्रन्थायं २२००० सबेसिप न्याणं बहुविहबत्वयं निसामिता। तं सबन्यविसुद्धं जं चरणगुणडिओ साहू॥ १०६७॥ ंसामाथिकस्य विद्यतिं कृत्वा यद्वाप्तमिष्ट मया कुशलम् । तेन खल्ज सर्वेलोको लभतां सामाथिकं परमम् ॥ १ ॥ TO THE THE PARTY OF THE PARTY O इति श्रीमलयंगिरिविरचितायामावर्यकटीकायां सामायिकाध्ययनं समाप्तम्॥ 🌷 इति श्रीमलयगिरिविर्चितायामावश्यकबृहद्वतौ सामाथिकाध्ययनं समाप्तम् । नयसम्मतं वचनं यचरणगुणस्थितः साधुः, यसात्मवे नयास्तत्त्वतो भावनिश्रेपमिच्छंतीति ॥

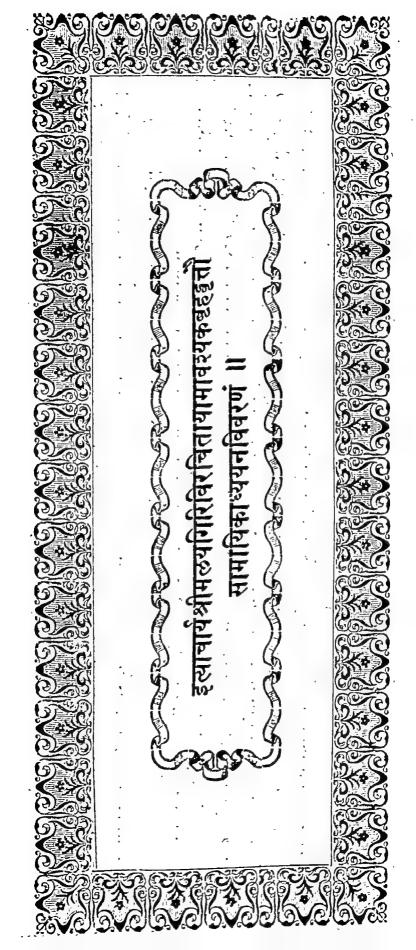

म्बेदं-जात्यादिगुणसम्पत्समन्वितेभ्यो विनेयेभ्यो गुरुणा सूत्रतोऽर्थतश्चावश्यकश्चतस्कन्धः प्रदातन्यः, स चाध्ययनस-[दायरूपः, तथा चोकम्-'एतो एक्के पुण अज्झयणं कित्तइस्सामि'ति, प्रथमं चाध्ययनं सामाथिकं, तचोपदांशितम्, इदानीं तत्राध्ययनोद्देशस्त्रारम्भेषु सर्वेष्वेव कारणाभिसम्बन्धौ वक्च्यावित्येष वृद्धप्रवादः, ततः प्रथमतः कारणमुन्यते, द्वतीयं चतुर्विशतिस्तवाध्ययनमारभ्यते, द्वितीयता चास्य द्वितीयावयवत्वात्, द्वितीयावयवत्वमप्यस्य गुणधारणा चेव ॥ १ ॥" इयमत्र भावना-यथा किळ युगपद्शक्योपळम्भत्य अथ चत्रविशतिस्तवास्यं द्वितीयमध्ययनं तदेवमुकं सामायिकाध्ययनम्, अधुना चतुर्विंशतिसवाध्ययनं प्रारम्यते— निक्छ र

नीयं, एतदेव च सर्वाध्ययनेष्ठ, न पुनभेदेन वश्यामः, सम्प्राते सम्बन्ध उच्यते–इहानन्तराध्ययने सावद्ययोगविरतिल्क्षणं सामायिकमुपदिष्टं, इह तु तदुपदेष्टुणामहैतामुक्तिर्त्तं प्रतिपादाते, अथवा सामायिकाध्ययने तदासेवनात् कम्मेक्षयं उक्तः यत उक्ते निरुक्तिद्वारे–"सम्मदिष्ठी अमोद्दी सोदी सब्भाव देसणं वोद्दी । अवित्रज्ञयो स्रदिष्ठिति एवमाई निरुत्ताइ ॥१॥

कारणमुह्शसूत्रेष्वापे योज-

पुरुषस्य दिहस्रोः

स्वैन्ते, एवमत्राप्यावश्यकश्चतस्क्रन्यस्य क्रमेण सामायिकादीन्यक्षान्युपदर्थन्ते इति, इदमेव

चउबीसगत्थयस्स उ निक्खेबो होइ नामनिप्फरो। चउबीसगस्स छक्को थयस्स उ चउक्कओ होइ ॥ १०६८॥ चतुर्विश्वतिस्तवस्य निक्षेपो नामनिष्पत्रो भवति, स चान्यस्याश्चतत्वाद्यमेव यदुत चतुर्विश्वतिस्तव इति, तुशब्दो वा-क्यभेदोपदर्शनार्थः, बाक्यभेदश्च अध्ययनान्तर्वक्व्यताया उपक्षेपादिति, तत्र चतुर्विशतिशब्दस्य निक्षेपः षड्विधः, स्तव-नामंठवणाद्विए खिते काले तहेव भावे य । चउवीसगस्स एसो निक्खेवो छिहि। होह ॥ १९२ ॥ (भा.) 'नामं'ति नामचतुर्विशतिः स्थापनाचतुर्विशतिहेन्यचतुर्विशतिः क्षेत्रचतुर्विशतिः कालचतुर्विशतिसर्थेव भावचतुर्वि-चतुर्विश्वतिरिति नाम कियते, चतुर्विशत्यक्षरावली वा, स्थापनाचतुर्विश्वतिश्वतुर्विश्वतेः केषांचित्स्थापना, द्रव्यचतुर्विश्च-तिश्वतुर्विशतिद्रंच्याणि, सचित्ताचित्तासिअभेदभिन्नानि, तत्र सचितानि द्विपद्चतुष्पदापदभेदभिन्नानि, अचित्तानि भ्रयः प्रतिपाद्यते, तथा च बश्यति-"भूतीऍ जिणबराणं खिज्जंती पुबसंचिया कम्मा' इत्यादि, एवमनेन सम्बन्धेनायात-यास्य चत्रविंशतिसावाध्ययनस्य चत्वार्यनुयोगद्वाराणि प्रपञ्चतो वक्व्यानि, तत्र नामनिष्पन्ने निक्षेपे चत्रार्विशातिस्तवाध्य-गृब्दस्य चतुर्विधः, तुश्बदस्यानुक्तसमुच्चयार्थत्यादस्ययनस्य च, एष गाथासमासार्थः। अवयवार्थं तु भाष्यकार एव श्रतिः, चतुर्विश्रतिशब्दस्य एषोऽनन्तरोदितो निश्चेपः षड्डिधो भवति । तत्र नामचतुर्विशतिः जीवस्य अजीवस्य वा यस्य ग्नीधिः कम्मंक्षय इत्यनर्थातरं, इहापि चतुर्विशतिस्तवाध्ययने भगवद्हेंद्गुणोत्कीर्तनरूपाया भकेसार्चतोऽसावेव कम्मे-ग्नमिति नाम, ततश्चतुर्विशतिस्तवाध्ययनशब्दाः प्ररूपणीयाः, तथाचाह— मध्यति, तत्राद्यमवयवमधिकृत्य निक्षेपोपद्शंनार्थमाह—

-'द्रव्यसावे कियमाणे वित्तपरित्यागात् शुभ एवाध्यवसाय' इत्यादि, तद्षि यत्कि- $|\phi|$ । सत्त्वस्य अविवेकिनो वा शुभाध्यवसायानुपपतेः, दृश्यते यशःकीत्यीद्यर्थमपि सत्त्वानां निस्तायभावे तु स एव भावस्तवः, इतरस्तु तत्कारणत्वेनाप्रधानमिति, तथा भावस्तव एव सिति

्रशतिकरणं, भावस्तववतः सम्यगमरादिभिरपि पूज्यत्वात्, तमेव च दृष्टा क्रियमाणमन्ये सुतरां प्रतिबुद्धांते ानुप्रहोऽपीहेवेति गाथाद्वयभावार्यः॥ आह-यद्येवं किमयं द्रव्यस्तव एकान्ततो हेय एव वर्तते ?, आहोश्विदुपा-दयोऽपीति १, उच्यते, साधूनां हेय एव, श्रावकाणामुपादेयोऽपि, तथा चाह—

अकृत्स्रं, संयममिति सामध्यात् गम्यते, प्रवत्तेयन्तीत्यकृत्स्नप्रवर्तमासेषां, विरताविरतानां आवकाणामेष-द्रव्यस्तवः

अकसिणपवत्तामाणं विरयाविरयाण एस खिंछ जुत्तो । संसार्पयणुकरणो दवयओ क्ष्विहिंतो ॥ १९६ ॥ (भा.)  $\lVert \lambda \rVert$ 

प्रफृत्यैवासुन्दरः स कथं श्रावकाणामपि युक्तः १, उच्यते, अत्र कूपदृष्टान्तः, जहा नवनगराइसंनिवेसे केई पसूतजला-भावतो तण्हादिपरिगया तदपनोदार्थं कूपं खणंति, तेसिं च जङ्बि तण्हाइया बर्ड्डति मिष्टियाकद्दमादीहि य मिलिणिज्ञंति तहावि तदुन्भवेणं चेव पाणीएणं तेसिं ते तिण्हाइया सो य मलो पुबगो य फिह्ह, सेसकालं च ते तदन्ने य लोगा सुह-भागिणो य भवन्ति, एवं दबत्थए जङ्बि असंजमो तहावि ततो चेव सा परिणामबुद्दी भवति जा असंजमोबिज्ञियं अन्नं खछु युक्त एव, खछुशब्दस्यायधारणार्थत्वात्, किंकृदयमित्याह—संसारप्रत<u>न</u>ुकरणः, संसारक्षयकारक इति भावः, आह−यः

च निरवसेसं खवेंति, तम्हा विरताविरतेहिं एस दबत्थओ कायबो, सुभाणुबंधी पभूयतरनिज्ञराफलो यित, उक्तः स्तवः

डाजीवकायसंजम दव्यए सो विरुद्धाई कसिणो। तो कसिणासंजमविञ पुष्फाईअं न इच्छंति॥१९५॥ (मा.) द्व्यस्तवो भावस्तव इत्यनयोमंध्ये द्रव्यस्तवो बहुगुणः-प्रभूतगुण इत्येवं बुद्धिः स्याद्, एवं चेन्मन्यसे इति भावः, तथाहि-किञासिन् कियमाणे वित्तपरित्यागान्छुभ एवाध्यवसायः तीर्थस्य चोन्नतिकरणं, दृष्ट्वा च तं कियमाणमन्येऽपि प्रतिबुद्धान्ते इति स्वपरानुग्रहः, सर्वेसिदं सप्रतिपक्षं चेतिस निधाय द्रव्यस्तवो बहुगुण इत्यस्यासारतारच्यापनायाह-अ-निपुणमतिवचनसिदं यत् द्रव्यस्तवो बहुगुण इति, किमित्यत आह-'षङ्जीवहितं पणणां-पृथिवीकाधिकादीनां जीवानां हितं जिनाः-तीर्थकृतो बुवते॥ कि षङ्जीवहितमित्यत आह—पणणां जीविन-कायानां-पृथिन्यादिलक्षणानां संयमः-सङ्घटनापरित्यागः पड्जीवकायसंयमः असौ हितं, यदि नामैवं ततः किमि-राप, तथा चोक्तम्-''कत्थइ पुच्छइ सीसो कहिंचऽपुट्ठा कहिंति आयरिया ॥" इत्यादि, तत्र वित्तपरित्यागादिना द्रव्य-त्यत आह-'द्रव्यस्तवे' पुष्पादिसमभ्यर्चनलक्षणे 'सः' पङ्जीवकायसंयमः 'क्रत्सः' सम्पूर्णो 'विरुध्यते' न सम्यक् अनिउणमइवयणमिणं छज्नीबहिअं जिणा विति ॥ १९४ ॥ (भा.) स्तव एव ज्यायानित्यत्पबुद्धीनामाशङ्कासम्भवः, तद्ब्युदासाधं तद्नुवाद्पुरस्सरमाह— दबत्थओं मावत्यओं दबथओं वहुगुणति बुद्धि सिआ

सम्पद्यते, पुष्पादिसंदुश्चनसङ्घरनादिना कृत्स्त्रसंयमन्याघातमावात्, यतश्चैवं 'तो'नि तस्मात् कृत्स्नसंयमं प्रधानं विद्वांसः, ते तत्त्वतः साधव उच्यन्ते, कृत्स्तसंयमग्रहणमकृत्स्तसंयमविदुषां श्रावकाणां न्यपोहार्थं, पुरुपादिकं द्रन्यसवं

्र वचनदीपेन वा सर्वेटोकप्रकाशकरणशीलानित्यर्थः, तथा दुर्गती प्रपतन्तमात्मानं धारयतीति धम्मीः, उक्तं च-''दुर्गतिप्रसु-तान् अंन्तून्, यसाद् धारयते ततः । धत्ते चैतान् शुभे स्थाने, तसाद्धम्मं इति स्मृतः ॥१॥" तीर्थते संसारसागरोऽनेनेति तिथै, धम्मे एव धम्मीप्रधानं वा तीर्थं धम्मेतीथं तत्करणशीला धम्मेतीर्वकरास्तान्, तथा रागद्वेपकपायेन्द्रियपरीपहोप-र्रं अयं चेह तायत् पञ्चासिकायात्मको गृद्यते, तस्य लोकस्य उद्योतकरणशीला उद्योतकरास्तान्, केवलालोकेन तत्पूर्वक-सगीष्टप्रकारकम्मेंजेतृत्वाशिनासान्, अशोकाद्यष्टमहाप्रातिहायीदिरूपां पूजामहैतीत्यहैन्तसान् अहंतः, कीत्तीयिष्यामि-स्यनामिभः स्तोष्ये, चतुर्धिशतिः मह्या, अपिशब्दो भायतस्तदन्यसमुचयार्थः, केवलं ज्ञानमेपां विद्यत इति केवलिनः सुत्तप्तासियनिज्यतिवित्यरत्यो इमो होइ॥ १॥" चालनामपि चात्रेच वक्ष्यामः, तत्र 'लोकस्योद्योतकरा'निति यदुक्तं तान् केविलनः, इति पदार्थः, पद्वियहोऽपि यानि समासभाज्ञि पदानि तेषु दाशित एव । सम्प्रति चालनावसरः-तत्र सा नामंठवणाद्विए खित्ते काले भवे य भावे य । पज्जवलोगे य तहा अइविहो लोगनिक्खेवो ॥ १०६९ ॥ नामलोकः स्थापनालोकः द्रव्यलोकः क्षेत्रलोकः काललोकः भवलोकः भावलोकः प्यायिलोकअ, एवमप्रविधो लोकनिक्षेप इति गाथासमासार्थः, ज्यासार्थन्तु भाष्यकार एव वक्ष्यांते, तत्र नामस्थापने क्षण्णात्वादनादृत्य द्रज्यलोकमभिधित्सुराह— तावत् तिष्ठतु , सूत्रस्पर्शनिर्धोक्तरेवोन्यते, स्वस्थानत्वात्, उक्तं च्-"अक्षालियसंहियाई वक्षाणचउक्कप् दरिसियमि जीवमजीवे रूवमरूवी सपएसमप्पएसे य। जाणाहि दबलोगं निचमनिचं च जं दवं ॥ १९७॥ (भा.) तत्र लोकनिरूपणायाह—

7087K

च्छेयं सुयं सुयाणुगमो। सुत्तालावगनासो नामाइत्रासिणियोगं ॥ १ ॥ सुत्तप्तासियनिज्जीतिनियोगो सेसओ पयत्यादी। पायं सो चिय नेगमनयाइमयगोयरो भणितो ॥ २ ॥" (विशे. १००९–१०) - अत्राक्षेपपरिहारा न्यक्षेण सामायिकाम्य-यने एव निरूपिता इति नेह वितन्यन्ते, तत्र सूत्रानुगमेऽस्खिलितादिगुणोपेतं सूत्रमुचारणीयम्, तचेदम्— लोगस्स उज्जोयगरे, घम्मतित्ययरे जिणे। अरिहंते कित्तइस्सं, चउचीसंपि केवली॥ १॥ (सूत्रं ) अस्य व्याख्या, तछक्षणं चेदं—'संहिता च पदं चैव, पदार्थः पद्विग्रहः। चालना प्रत्यवस्थानं, व्याख्या सूत्रस्य चावसरप्राप्त एव, युगपच सूत्राद्यो ब्रजंति, तथा चोकम्-"सुनं सुत्ताणुगमो सुत्तालावयकतो अ निक्खेवो । सुत्तप्का-सियतिज्ञुत्ति नया य समगंतु वर्चति ( विशे. २८०९ ) विषयविभागः पुनरयममीषां वेदितच्यो-"होइ कयत्थो वोनुं सपय-अज्ञान्तरेऽध्ययनशब्दार्थों निरूपणीयः, स चानुयोगद्वारचिन्तायां न्यक्षेण निरूपित एवेति नेह प्रतन्यते । सम्प्रति सूत्रा-ह्यापकनिष्पञ्जनिक्षेपावसरः, स च सूत्रे भवति, सूत्रं चानुगमे, स चानुगमो द्विधा—सूत्रानुगमो निर्धेन्त्यनुगमश्च, तत्र निर्धे-त्तयनुगमस्त्रिविधः, तद्यथा—निक्षेपनिर्धेन्त्यनुगम उपोद्घातनिर्धेन्त्यनुगमः सूत्रस्पर्शकनिर्धेन्त्यनुगमश्च, तत्र निक्षेपनिर्धेन्त्यनु-इत्यादि, किं कड़ बिहं करस कहि मित्यादि, सूत्रस्पर्शकनिधेन्म्यनुगमस्तु सूत्रे साति भवति, सूत्रं च सूत्रानुगमे, स क्षी बिहुधा ॥ १ ॥" तत्रास्बिछितपदोच्चारणं संहिता, सा च प्रतीता, अधुना पदानि-छोकस्य उद्योतकरान् धर्मतीर्थकरान् १ जिनान् अहेतः कीर्तिषण्यासि चतुर्विद्यतिमपि केविछिन इति । अधुना पदार्थः-छोक्यते-प्रमाणेन दृश्यते इति छोकः, गमोऽनुगतो बश्यते च, उपोद्घातनिधुन्त्यनुगमस्वाभ्यां द्वारगाथाभ्यां समवगन्तव्यः, तद्यथा-'उहेसे निहेसे य निग्गमे'

प्रकृष्टाः देशाः प्रदेशाः आकाशस्य प्रदेशान् ऊर्ध्वं चेति जर्धकोके अध्यक्षेति अधोलोके तिर्यग्लोके च जा-। प्रदेशाप्रदेशावगन्तव्यो, तथा चाह-'सप्रदेशाप्रदेशा'विति, तत्र परमाणुव्यतिरेकेण सर्वेऽप्यस्तिकायाः सप्रदेशाः, परमाण-ट्री मेदी प्रत्येकं रूप्यरूपिमेदी, तथा चाह—'रूप्यरूपिण'इति, तत्रानादिकम्मंसन्तानपरिगता रूपिणः, अरूपिणस्तु कम्मेरहिताः सिद्धाः, अजीवास्तेऽरूपिणो धम्मीधम्मीकाशास्तिकायाः, रूपिणः परमाण्वाद्यः, एती च जीवाजीवाबोघतः जीवाजीवावित्यत्रानुस्वारः प्राकृतत्वाद्वाक्षाणेकः, तत्र सुखदुःखज्ञानोपयोगछक्षणो जीवः, विपरीतस्वजीवः, एतौ च क्षेत्रत एकप्रदेशावगाढोऽप्रदेशः द्यादिप्रदेशावगादाः सप्रदेशाः, कालत एकसमयस्थितिकोऽप्रदेशो द्यादिसमयस्थितिकाः वस्त्वप्रदेशाः, अथवा पुद्रलास्तिकायो द्रन्याद्यपेक्षया चिन्तनीयः, तद्यथा–द्रन्यतः परमाणुरप्रदेशः द्याणुकाद्यः सप्रदेशाः, सप्रदेशाः, भावत एकगुणकृष्णादिकोऽप्रदेशः द्विगुणकृष्णादिकाः सप्रदेशाः, इदमेव जीवाजीवन्नातं जानीहि द्रव्यलोकं, आगासस्स पएसा उद्हे य अहे अ तिरिअलोए अ। जाणाहि खित्तलोगं अणंत जिणदेसियं सम्मं ॥१९९॥ (भा.) द्रन्यमेव होको द्रन्यहोकसं, अस्यैव शेषधम्मॉपद्र्यनायाह-नित्यानित्यं यह्न्यं, चशन्दाद्मिहाप्यानसिहाप्यादिसमुच्चयः। गइ १ सिद्धा २ भविआया ३ अभविअ ४ पुग्गल १ अणागयद्धा २ य । तीअद्ध ३ तित्रि काया ४ जीवाजीवहिई चउहा॥ १९८॥ (भा.) अस्या सामायिकाध्ययन इव न्याक्या कतंन्या ॥ अधुना क्षेत्रलोकः प्रतिपाद्यते — साम्प्रतं जीवाजीवयोनित्यतानित्यतामेवोपद्शंयति—

रह्यदेवमणुआ तिरिक्खजोणीगया य जे सत्ता । तिमम भवे बहंता भवलोगं तं विआणाहि ॥ २०१॥ (भा.) नैरथिकदेवमनुष्यासिर्थग्योनिगताश्च ये सत्वाः-प्राणिनस्तस्मिन् भवे वर्त्तमाना यदनुभावमनुभवन्ति तं भवलोकं प्रमनिकृष्टः कालः समयः, असङ्ग्रेयसमयात्मिका आविलका, द्विघिटको मुहूर्तः, द्वाद्शादिमुहूर्तो दिवसः, त्रिंशन्मुहू-त्तोंऽहोरात्रः, पञ्चद् अहोरात्राणि पक्षः, द्वौ पक्षौ मासः, द्वाद् या मासा संवत्सरः, पञ्चसंवत्सरं युगं, पत्योपमं उद्धारादि-द्रष्टच्या, परावत्तः पुद्रलपरावत्तः, स चानन्तोत्सिर्णिण्यवसिष्णीप्रमाणः, ते अनन्ता अतीतः कालः, अनन्ता एवानागतः मेदात् त्रिविधं, पल्योपमानां दशकोटीकोट्यः सागरोपमं, दशसागरोपमकोटीकोटीपरिमाणा उत्सिष्पेणी, एवमवसिष्ण्यिप नीहि क्षेत्रलोकं क्षेत्रमेव लोकः क्षेत्रलोकः तं, जध्योदिविभागस्तु प्रतीतः, अनन्तं-अंतरहितमलोकाकाशस्यापरिमित-त्यात्, अत्र सूत्रेऽनुस्वारह्योपः प्राकृतत्वाद्वसेयः, जिनदेशितं सर्वज्ञकथितं सम्यक् शोभनेन विधिना ॥ साम्प्रतं काल-ओदइए उनसमिए खइए अ तहा खओनसमिए अ।परिणामि सन्निवाए छबिहो भावलोगो य ॥२०२॥ (भा.) संबच्छर जुग पलिआ सागर ओसप्पिप परियद्या॥ २००॥ (भा.) कालः॥ उक्तः काललोकः, काल एव लोकः काललोकः॥ अधुना भवलोकमभिषित्सुराह— जानीहि, भव एव लोको भवलोक इति व्युत्पत्तेः ॥ साम्प्रतं भावलोकमुपद्श्यति— समयाविष्ठेअमुहुता दिवसमहोरत पक्ख मासा य।

सप्रदेशाप्रदेशावगन्तव्यौ, तथा चाह—'सप्रदेशाप्रदेशा'विति, तत्र परमाणुव्यतिरेकेण सर्वेऽप्यस्तिकायाः सप्रदेशाः, परमाण-जीवाजीवावित्यत्रानुस्वारः प्राकृतत्वाद्रहाक्षणिकः, तत्र सुखदुःखज्ञानोपयोगङक्षणो जीवः, विपरीतस्त्वजीवः, एतौ च द्वी मेदी प्रत्येकं रूप्यरूपिमेदी, तथा चाह-'रूप्यरूपिण'इति, तत्रानादिकम्मंसन्तानपरिगता रूपिणः, अरूपिणस्तु कम्मरिहिताः सिद्धाः, अजीवासेऽरूपिणो धम्मधिम्माकाशासिकायाः, रूपिणः परमाण्वाद्यः, एतौ च जीवाजीवाबोघतः आगासरस पएसा उद्दे य अहे अ तिरिअलोए अ। जाणाहि खित्तलोगं अणंत जिणदेसियं सम्मं ॥१९९॥ (मा.) प्रकृष्टाः देशाः प्रदेशाः आकाशस्य प्रदेशान् ऊध्वै चिति कर्ष्वेलोके अधक्रेति अधोलोके तिर्येग्लोके च जा-क्षेत्रत एकप्रदेशावगाढोऽप्रदेशः द्यादिप्रदेशावगाढाः सप्रदेशाः, कालत एकसमयस्थितिकोऽप्रदेशो द्यादिसमयस्थितिकाः वस्त्वप्रदेशाः, अथवा पुद्रलास्तिकायो द्रन्याद्यपेक्षया चिन्तनीयः, तद्यथा–द्रन्यतः परमाणुरप्रदेशः द्याणुकाद्यः सप्रदेशाः, सप्रदेशाः, भावत एकगुणकृष्णादिकोऽप्रदेशः द्विगुणकृष्णादिकाः सप्रदेशाः, इदमेव जीवाजीवत्रातं जानीहि द्रब्यलोकं, द्रव्यमेव लोको द्रव्यलोकसं, अस्यैव शेषधम्मोपदर्शनायाह-नित्यानित्यं यद्गव्यं, चशब्दाद्भिलाप्यानभिलाप्यादिसमुचयः॥ गइ १ सिद्धा २ भविआया ३ अभविज ४ पुम्मल १ अणागयद्धा २ घ। तीअद्ध ३ तिन्नि काया ४ जीवाजीवट्टिई चउहा ॥ १९८ ॥ (भा.) अस्या सामायिकाध्ययन इव न्याक्या कतंन्या ॥ अधुना क्षेत्रलोकः प्रतिपाद्यते — साम्प्रतं जीवाजीवयोनित्यतानित्यतामेवोपद्शंयति—

संबच्छर जुग पिलेआ सागर ओसिप परियद्या ॥ २०० ॥ (भा.) परमनिकृष्टः कालः समयः, असङ्घेयसमयास्मिका आविलेका, द्विघिको मुहूर्तः, द्वादशादिमुहूर्तो दिवसः, त्रिंशन्मुहू-मेदात् त्रिविधं, पत्योपमानां दशकोटीकोट्यः सागरोपमं, दशसागरोपमकोटीकोटीपरिमाणा उत्सिष्णी, प्वमवसर्पिण्यपि द्रष्टच्या, परावर्तः पुद्रलपरावर्तः, स चानन्तोत्सिर्षिण्यवसिष्णीप्रमाणः, ते अनन्ता अतीतः कालः, अनन्ता एवानागतः नैरयिकदेवमनुष्यास्तिर्थग्योनिगताश्च ये सत्याः-प्राणिनस्तस्मिन् भये ्यत्माना यदनुभावमनुभवन्ति तं भवछोकं नीहि क्षेत्रलोकं क्षेत्रमेव लोकः क्षेत्रलोकः तं, जध्वीदिविभागस्तु प्रतीतः, अनन्तं-अंतरहितमलोकाकाशस्यापरिमित-त्वात्, अत्र स्त्रेऽनुस्वारछोपः प्राकृतत्वाद्वसेयः, जिनदेशितं सर्वज्ञकथितं सम्पक् शोभनेन विधिना ॥ साम्प्रतं काल-मेरइयदेवमणुआ तिरिक्खजोणीगया य जे सत्ता। तिमम भवे वहंता भवलोगं तं विश्राणाहि ॥ २०१॥ (भा.) अदिहणु उचसमिए खहुए अ तहा खओवसमिए अ।परिणामि सन्निवाए छिब्हो भावलेगो य ॥२०२॥ (भा.) तालः ॥ एकः काललोकः, काल एव लोकः काललोकः ॥ अधुना भवलोकमभिषित्सुराह— जानीहि, भव एवं लोको भवलोक इति न्युत्पत्तेः ॥ साम्प्रतं भावलोकमुपद्श्यति— समयाविष्ठअमुहत्ता दिवसमहोरत्त पनेख मासा य।

कम्मीण उद्येन निर्धेत्तः औद्यिकः, तथा उपश्मेन, कम्मीण इति गम्यते, निर्धेत्त औपश्चामिकः, क्षयेण निर्धेत्तः आयिकः; तथा उदितकमाशिकः, स्रयेण अनुदितस्योपशमेन निर्धेतः क्षायोपशमिकः, परिणाम एव पारिणामिकः, सन्निपातो-ठोक्यत्वात् जानीहि भावछोकमनन्तजिनदेशिनं एकवाक्यतया अनन्तजिनकथितं सम्यक्-अवैपरीत्यन् ॥ सम्प्रति प्यायिछोको वक्तव्यः, तत्रौष्यतः पर्याया धर्मा उच्यन्ते, इह पुनर्नेगमन्यदर्शनं मूढनयद्रशेनं चाधिकृत्य पर्यायलोकमाह—द्वशुणालित्तपज्जवभवाणुभावे अ भावपरिणामे । जाण चउविहमेअं पज्जवछोअं समासेण ॥ २०४॥ (भा.) च-"ओदइयखतोयसमे परिणामेकेक गतिचउकेवि । खयजोगेणवि चउरो तदभावे उवसमेणंपि ॥ १ ॥ उवसममेढी एको केविलेणोऽवि य तहेव सिद्धस्स । अविरुद्धसन्निवाइय भेदा एमेव पन्नरस ॥ २॥" एवमनेन प्रकारेण षङ्विघः-षट्यकारो तिन्नो रागी य दोसी य, उड्टें जस्स जंतुणी। जाणाहि भावेंटोगं अणंतिजणदेसिअं सम्मं॥ २०३॥ (भा.) तीत्र:-उत्कटो रागः-अभिष्वङ्गळश्रणो द्वेषः-अप्रीतिरुश्रणो यस्य जन्तोः प्राणिन उद्गिर्णस्तं प्राणिनं तेन भावेन द्वत्रिभावानां संयोगः, सन्निपाते भवः सान्निपातिकः, स च ओघतोऽनेकभेदोऽवसेयः, अविरुद्धास्तु पञ्चद्य भेदाः, उक् द्रन्यस्य गुणा-रूपाद्यः तथा क्षेत्रस्य पयोया-अगुरुरुघवः, भरतादिभेदा इत्यन्ये, भवस्य-नरकादेरनुभावाः-तीत्रत-मदुःखादिरूपाः, तथो चोकम्-"अच्छिनिमीलियमेतं नित्य सुहं दुक्खमेव पर्डिबद्धं। नरए नेरइयाणं अहोनिसं पच्चमा-णाणं॥ १॥ असुभा डवियणिजा सहरसा रूबगंधफासा य । नरए नेरइयाणं हुक्कयकम्मोविल्ताणं॥ २॥" इत्यादि, माव्लोकः, भाव एव लोको भावलोकः॥

किछ द्रव्यगुणा इत्येतद् न्याख्यातं, परिणामांश्व बहुविधानित्यनेन तु चरमद्वारम्, शेषद्वारद्वयं पुनः स्वयमेव भावनीयं, परिणामांश्व बहुविधानिति जीवाजीवभावगोचरान्, किमित्यत आहे- पर्यायत्योकं जानीहि, पर्याय एव छोकः पर्याय-एवं शेषभवानुभावा आपे वाच्याः, तथा भावस्य-जीवाजीवादिसम्बन्धिनः परिणामाः-तेन तेन अज्ञानात् ज्ञानं नीळा-छोहितमिलादिपकारेण भवनानि भावपरिणामाः, एवमेनं चतुर्विधमोघतः पर्यायलोकं समासेन सङ्गेपेण जानीहि अव-परिमण्डलादिभेदात् पञ्चधा, स्पर्शः कठिनादिभेदाद्धधा, स्थानमवगाहनालक्षणं, तद् आश्रयप्रदेशभेदादनेकधा, गतिद्धिंघा-वर्णरसगन्धसंस्थानस्पर्शस्थानगतिवर्णभेदान्, चशब्दात् रसगन्धसंस्थानादिभेदांश्च, इयमत्र भावना-वर्णादयः सप्रभेदा स्थाङ्गतिरस्थगङ्गतिश्च, अथवा चशन्दः कृष्णादिवर्णादीनां स्वभेदापेक्षया एकगुणकृष्णाद्यनेकभेदोपसङ्गहार्थः, अनेन आलोक्यते इत्यालोकः, मलोक्यते इति मलोकः, लोक्यते इति लोकः, संलोक्यते इति संछोकः, एते चत्वारोडिष वन्नरसगंधसंटाण-फासटाणगइवन्नभेए य। परिणामे य बहुबिहे पज्जवलोगं विआणाहि (समासेणं)॥२०५॥(भा.) महीतन्याः, तत्र वर्णस्य भेदाः कृष्णादयः पञ्च, रसस्यापि तिकादयः पञ्च, गन्धस्य सुरभीतरूषपी द्वा भेदा, संस्थान आलक ई पलक लक संलक मंद्रक प्राटा। लोगो अह विहो चल तेणेसो चुचई लोगो॥ १०७०॥ बुध्यस्व ॥ तत्र यदुक् द्रन्यगुणा 'इत्यादि तदुपद्शेनेन निगमयत्राह— लोक इति व्युत्पत्तेः ॥ सम्प्रति लोकपर्यायशन्दान् निरूपयति—

तातच्यो विज्ञेयो इन्यभावसंयुक्तः, इन्योद्योतो भावोद्योतश्चेति भावः, तत्र इन्योद्योतोऽग्निश्चन्द्रः सूयों मणिः-चन्द्र-॥ब्दा एकार्थिकाः, यत एवं लोकशब्दस्य ब्युत्पत्तिः-लोक्यते इति लोकः, आलोकाद्यक्ष पर्यायाः, तेन कारणेन अष्ट-दुविहो खलु उज्जोओ नायबो दबभावसंजुतो। अग्गी दबुज्जोओ चंदो सूरो मणी विज्ञ ॥ १०७१॥ हिविधो द्रिप्रकारः, खलुशब्दो मूलभेदापेक्षया न व्यक्तयपेक्षयेतिविशेषणार्थः, उद्योत्यते-प्रकार्यतेऽनेनेति उद्योतो ज्ञायते यथाविध्यतं वस्त्वनेनेति ज्ञानं, ततो भावोद्योतः, तेन घटादीनामुद्योतने तद्गतायाः सम्यक्प्रतिपत्तेनिश्चय-प्रतिपत्तेश्च भावात्, तस्य तदात्मकत्वात्, एतावता चाविशेषेणैव ज्ञानं भावोद्योत इति प्राप्तमत आह—पथा भणितं यथावस्थितं सर्वभावदार्शिभः, तथा यत् ज्ञानं, सम्यग्ज्ञानमिति भावः, तद्पि नाविशेषेणोद्योतः, किन्तु ?, तस्य ज्ञानस्यो-पयोगे करणे सति भावोद्योतं विज्ञानीहि, नान्यदा, तदैव तस्य वस्तुनो ज्ञातत्वसिद्धेः इति गाथार्थः ॥ इत्थमुद्यातस्वरूप-ग्नन्तादिलक्षणो विद्युत् प्रतीता, एते द्रन्योद्योतः, एतैर्घटादीनामुद्योतेऽपि तद्गतायाः सम्यक्प्रतिपत्तेरभावात् सकल-स्तुधम्मोनुद्योतनाच्च, न ह्यस्यादिभिः सदसन्नित्यानित्याद्यनन्तधमात्मकत्य वस्तुनः सर्वे एव धम्माः धम्माित्सिकायादये नाणं भावुक्रोओं जह भणियं सबभावदंसीहिं। तस्त उवओगकरणे भावुक्रोअं विआणाहि॥ १०७२॥ मभियाय साम्प्रतं येनोद्योतेन लोकस्योद्योतकरा जिना भवन्ति तेनैव युक्तानुपद्रश्यन्नाह-विधः खल्ल लोको लोक उच्यते ॥ ज्याख्यातो लोकः, साम्प्रतं उचीत उच्यते, अत्राह ॥ घोत्यन्ते, तसादञ्यादयो द्रच्योद्योत इति॥ अधुना भावोद्योतमाह—

धम्मों दिविषः, तद्यथा-द्रव्यथमों भावधम्मीश्च, तत्र द्रज्ये इति द्वारपरामशैः, द्रव्यविषयो धम्मे उच्यते-द्रव्यख-अ-ङ्गानेनोद्योतकराः, ङोकप्रकाशकवचनप्रदीपापेक्षया तु शेषकतिपयभव्यविशेषानधिकृत्योद्योतकराः अत एवोक्तं भवति, कोऽर्थः १, न न भवन्ति, नतु भवन्त्येव, कांश्यन प्राणिनोऽधिकृत्योद्योतकरत्वस्यासम्भवात् , चतुर्विश्वतिश्वहणमधिकृताव-लोगस्मुज्ञोअगरा दबुज्ञोएण न ह जिणा होति। भाबुज्ञोअगरा युण होति जिणवरा चडद्दीसं॥ १०७३॥ लोकस्योद्योतकरा द्रव्योद्योतेन नैव जिना भवन्ति, किन्तु तीर्यंकरनामकर्मोद्यतो अनुलसत्वार्थसम्पादनेन भावोद्यो-तकराः पुनभवन्ति जिनवराश्रतुविंशातिरिति, अत्र पुनःशब्दो विशेषणार्थः, स चैतद् विशिनष्टि-आत्मानमिकृत्य केव-परिमिते क्षेत्रे, अत्र यदा प्रकाशयति तदा प्रकाश्यं वस्तु अध्याहियते, यदा तु प्रभासते तदा स एव दीष्यते इति मृहाते, भावोद्योतोद्योतो टोकाटोकं प्रकाशयति प्रकटार्थं ॥ उक्त उद्योतः, सम्प्रति करमवसरप्राप्तमपि धम्मंतीर्थकरानित्यत्र नुपयुक्त धम्मों मूलोलरगुणानुष्ठानं द्रन्यधर्माः, इहानुपयुक्तो द्रन्यं 'अनुपयोगो द्रन्य'मिति बचनात्, द्रन्यमेव वा द्रन्योद्योतोद्योती-द्रन्योद्योतप्रकाशः पुद्गलात्मकत्यात् तथाविषप्रिणामयुक्तत्वाच प्रकाशयते, पाठान्तरं प्रभासते, सिर्षणीगततीर्थकरसङ्कथाप्रतिपादनार्थ ॥ उद्योताधिकारे एव द्रन्योद्योतभावोद्योतयोविंशेषप्रतिपादनार्थमाह— दन्बुख्रोओज्रोओ पगासई परिमिअम्मि वित्तमि । भाबुज्जोओज्रोओ लोगालोगं प्यासेह ॥ १०७४ ॥ डुए दम भावधम्मो दमे समस्त दममेबऽह्वा। तिताइसहावो वा गम्माइत्थी कुलिंगो वा ॥ १०७५॥ मस्यमाणात्वादिहाय धम्मं प्रतिपिपाद्यिषुराह—

हुह होइ भावधम्मो सुअ चरणे वा सुअमिम संब्धाओ। चरणिम समणधम्मो खंतीमाई भवे दसहा १०७६ नामं ठवणातित्थं दबतित्थं च भावतित्थं च। इक्किकंपि अ इत्तो णेगविहं होइ नायवं ॥ १०७७ ॥ 'नामं'ति नामतीर्थं स्थापनातीर्थं प्रन्यतीर्थं भावतीर्थं च, 'एत्तो'ति नामादिनिक्षेपमात्रकरणादनन्तरमेकैकं नामती-द्विविधो भवति भावधर्माः, तद्यथा-श्रते चरणे च, श्रुतधर्मश्ररणधर्माश्रेत्यर्थः, तत्र श्रुते श्रुतविषयो धरमीः स्वाध्या-दुविहो सुयधम्मो खळ चरित्तधम्मो य । सुयधम्मो सन्झातो चरित्तधम्मो समणधम्मो ॥ १ ॥' सुगमं । संप्रति तीर्थ-हांलिंगो व'ति गम्यादिर्धमाः स्त्रीविषयो द्व्यधर्माः, तत्र कैषाञ्चित् मातुळदुहिता गम्या कैषांचिद्गम्येत्यादिः तथा यो-वाचनादिः, चरणे चरणविषयो धर्माः अमणधर्मों, दशघा दशप्रकारः क्षान्तादिः, पाठान्तरं वा 'भावंति होइ कुलिक्डो वा-कुतीर्थिकधम्मी द्रव्यथम्मीः, पाठान्तरं 'दुविहो य होइ धम्म्मो द्वधम्मो य भावधम्मो य । धम्मित्यिकाउ गीद अनेकविधं भवति ज्ञातन्यं ॥ तत्र नामतीर्थमनेकविधं जीवाजीवविष्याहिभेदात्, स्थापनातीर्थं साकारानाकार भेदात्, 🎗 धम्मों द्रव्यधम्मै:-धम्मोसिकायः 'तिताइसहांची वा इति तिकाषिवा द्रव्यक्ष स्वभावी द्रव्यधम्मैः 'गम्माइत्थी द्रव्यतीर्धं आगमनोआगमादिभेदात्, तत्र ज्ञारीरभव्यश्रीरद्रव्यतीर्थप्रतिपादनार्थमाह— दं दबस्स व जो भवे भावो ॥ १ ॥' सुगमं । भावधम्मीप्रतिपादनार्थमाह—

दाहोवसमं तण्हाइ छेअणं मलपवाहणं चेव। तीहिं अत्थेहिं निउत्तं तम्हा तं दबओ तित्यं ॥ १०७८ ॥

तस्मात् हपः-पिपासायाः छेदनं जलसङ्घातेन तदपनयनात्, तथा मलो बाहाः अङ्गसमुत्थसास्य प्रवाहणं, प्रवाहातेऽनेनेति प्रवाहणं, जलेन तस्य प्रसालनात्, एवं त्रिभिरथेंः कारणगतैनिधुक्तं निश्चयेन युक् निधुक्नं-प्ररूपितं, यदिवा प्राकृतत्वात् सप्तम्यथे तथा चाह-कोधे एव निगृहीते दाहस्य द्वेपानङजातस्यान्तः प्रशमनं भवति तथ्यं-निरुषचरितं, नान्यथा, तथा छोभ एव निगृहीते 'तण्हाबुच्छेयणं होति'ति तृपः-अभिष्यंगङक्षणायाः छेदनं-ज्यपगमो भवति, तथा अष्टविषं अष्टप्रकारं कमोँव जीवातुरंजनात् कम्मरजः येद्वभिभेतैः सश्चितं तपःसंयमेन घाव्यते–शोध्यते यसात् तसात् प्रवचनं भावतीर्थम्॥ दंसणनाणचरितेसु निउत्तं जिणवरेहिं सबेहिं। एएण होड् तित्यं एसो अन्नोऽवि पज्जाओ ॥ १०८१॥ दर्शनज्ञानचारित्रेषु नियुक्तं-नियोजितं सर्थेः अगभादिभिजिनवरैः-तीर्यकृद्धः, यसादित्यंभूतेषु नियुक् तसात कोहम्मि उ निग्गहिए दाहस्सोवसमणं हवइ तत्थं। छोहम्मि उ निग्गहिए तण्हाबुच्छेअणं होइ॥ १०७९॥ अष्टविहं कम्मरयं बहुएहिं भवेहिं संचिअं जम्हा। तव-संजमेण घोवइ तम्हा तं भावओ तित्थं॥ १०८०॥ इह भावतीर्थमपि आगमनोआगमभेदतोऽनेकप्रकारं, तत्र नोआगमतो भावतीर्थं कोधादिनिग्रहसमर्थं प्रवचनमेव गृह्यते, हतीया, त्रिषु अर्थेषु नियोजितं, यसादेवं बाह्यदाहादिविषयमेव तसात् मागधादि इन्यतीर्थं, मोक्षसाधकत्वाभावात्॥ इह ज्यारीरभन्यश्रीरन्यतिरिक नोआगमतो द्रन्यतीर्थं मांगधवरदामादि परिगृहाते, बाह्यदाहादेरेव तत उपशमसङ्गा-बात, तथा चाह-दाहोपश्राममिति, दाहो-बाह्यः सन्तापः तस्योपश्रमो यस्मिन् तहाहोपश्रमं 'तपहाबुच्छे(इछे)यणं'ति तम्प्रति भावतीर्थमधिकृत्याह—

नामकरः स्थापनाकरः द्रव्यकरः 'क्षेत्रकालभावकरो' इति करशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते क्षेत्रकरः कालकरो भाव-नामकरो ठवणकरो दवकरो खित-काल-भावकरो । एसो खलु करगस्स उ निक्खेवो छि हो है। १०८२॥ करअ, एष खछु कर एव करकत्तरय निक्षेपः षद्विधो भवति॥तत्र नामस्थापने क्षुण्णत्वादनादृत्य द्रन्यकरमभिधित्युराह— नो-महिसु-दि-पसूणं छगलीणंपि अ करा सुणेअवा। तत्तो अ तणपलाले सुसकहंगारकरमेव ॥१०८३॥ सीउंबरजंघाए बलिवहकरे घडे अ चम्मे य। बुछगकरे अ भणिए अद्वारसमा करूप्पत्ती ॥१०८४॥ प्रवचनं भावतीर्थं, अथवा येन कारणेनेत्यंभूतेषु त्रिष्वयेषु नियुक्तमेतेन कारणेन प्रवचनं भावतिस्त्रिस्थं, एष त्रिस्थलक्षणः नोमहिषोष्ट्रपश्चनां छगलीनामपि च करा ज्ञातच्याः, तत्र गोकरो गोयाचनं, यथा एतावतीषु विक्रीतास्त्रेका गीदीत-न्येति, मदिवा गोविक्रयस्य रूपकयाचनं गोकरः १ एवं महिषकर, २ उष्ट्रकरः ३ पश्चकरः ४ छगली-उरभा तत्करः छगलीकरः ५ ततस्त्रुणविषयः करः तृणकरः ६ पलालकरः ७ तथा बुसकरः ८ काष्ठकरः ९ अङ्गारकरः १० शीता-लाङ-पञ्चकुळादीनधिकृत्य प्रसिद्ध एव १७ अष्टादशा करस्योत्पत्तिः स्वकल्पनाशिल्पिनिमिता, पूर्वोक्तसप्तदशकरच्यतिरिकः स्वे-उपद्धतिसामाश्रित्य करो-भागो धान्ययाचनं शीताकरः ११ छन्वरो-देहली तद्विषयः करो क्षकयाचनं उम्बरकरः १२, एवं जङ्गकरः १३ वलीवईकरः १४ घटकरः १५ चम्मकरः १६ चुछगो-मोजनं तदेव करः चुछगकरः, स चायं प्रामेषु च्छया कल्पितोऽष्टाद्शः करः, स त्वीत्पत्तिक इति प्रसिद्धः ॥ उको द्रव्यकरः, सम्प्रति क्षेत्रकरादीनमिथित्युराष्ट् तीर्थशब्दापेक्षया अन्यः पर्यायः॥ उत्तं तीर्थं, अधुना कर उच्यते—

एवं हितादिष्वापे भावनीयं, नवरं हितं-परिणामपथ्यं यत्निश्चित्कुशत्रानुबन्धि, कीसिः-दानपुण्यपत्ता गुणा-ज्ञानाद्यः अनिर्वेतिः-पीडा तत्करणशीलोऽनिर्वेत्तिकरः, एप तुशब्दस्यावधारणार्थत्वादेष एव जात्यपेक्षया, न व्यत्त्वपेक्षया, एव-भाव आसेवनीयो, नेतर इति ख्यापनार्थमादौ प्रशस्त उक्त इत्यदोषः, तत्र कल्हो-बाचिकं भण्डनं तत्करणशीलोऽप्र-यो यसिम् क्षेत्रे शुल्कादिरूपो विचित्रः करः स क्षेत्र-क्षेत्रविषयः करः, तथा यो यसिन् काले भवति कुटिकादानादि-रूपः करः स काले कालकरः, द्विविधश्च भवति भावे भावकरः, द्विविध्यमेव दर्शयति-प्रशस्तः तथा अप्रशस्तश्च, तत्रा-खित्तिमि ज्ञी खित्ते काले जो जिम्म होई कालिमि। दुविहों उहोह भावे अपसत्यों तह पसत्यों अ ॥१०८५॥ आह-उक्तपयोजनसङ्गवात् तदुद्देशेऽप्ययमेवादावप्रशस्तः कस्मान्नोपन्यस्तः १, डच्यते, इह मुमुश्लुणा प्रशस्त एव समाघः-स्वास्थ्यं न समाधिरसमाधिः–अस्वास्थ्यनिवन्धना सा सा कायादिचेष्टा तत्करणशीलोऽसमाधिकरः, निर्वृत्तिः–सुखं अत्यकरो हिअकरो कित्तिकरो गुणकरो जसकरो अ। अभयंकर निच्युङ्करो कुलगर तित्यंकरंतकरो ॥१०८७॥ शसकोथादौद्यिकभाववशतः कऌहकरः, कायवाङ्मनोभिविचित्रं ताडनं डमरं तत्करणशीलो डमरकरः, तथा समाधानं इंह अयों नाम विद्याऽपूर्व धनार्जन शुभमय इति ततः प्रशस्तिविचत्रकममंक्षयोपशमादिभावतस्तत्करणशीलोऽर्थकरः कलहकरो डमरकरो असमाहिकरो अनिब्बुङ्करो अ। एसो अ अप्पसत्थो एवमाई मुणेअद्यो ॥ १०८६॥ मादिर्यक्यपेक्षया, अप्रशक्तो भावकरो ज्ञातर्यः ॥ सम्प्रांते प्रशक्तं भावकरमाभाष्त्रुराह— पशस्तपरित्यागात् (प्रशस्तो भहतीति ) प्रशस्तमेवाभिधित्सुराह—

जितकोधमानमाया जितलोभा येन कारणेन भगवन्तस्तेन कारणेन जिना भवन्ति, 'अरिणो हंता' इत्यादि गाथा-चतुर्विंशतिरिति संख्या, ते तु ऋषभादिका भण्यमाना एव, तुशब्द एवकारार्थः, अपिशब्द्यहणात् पुनः ऐरवत-जिअकोह-माण-माया जिअलोभा तेण ते जिणा होति। अरिणो हन्ता रयं हंता अरिहंता तेण बुचंति॥१०८८॥ 'कितिमि'ति प्राकृतत्वात् कीर्तियव्यामि, नामिभिगुणैश्च, किंभूतान् !-कीर्तनीयान्, स्तवाहोनित्यर्थः, कस्येत्यत्राह-'सदे-वमनुजासुरस्य लोकस्य त्रैलोक्यस्थेति भावः, गुणानुपद्रश्यति-दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षकारणानि, सूत्रे चैकवचनं समाहारत्वात् , तथा तपोविनयोऽत्र दर्शितः यैः, तत्र तप एव कम्मीवनयात् तपोविनयः ॥ महाबिदेहेषु ये भगवन्तसाद्महोऽपि वेदितन्यः, इह सूत्रे "तात्स्यात्त्वन्यपदेश्" इति न्यायादैरावतमहाविदेहाश्वेत्युक्तम् ॥ च-"सामध्ये वर्णनायां च, छद्ने चउवीसंति अ संखा उसभाईआ उ भण्णमाणा उ। अविसहग्गहणा पुण एरवयमहाविदेहेसु ॥ १०९०॥ कितिसि किताणिज सदेवमणुआसुरस्स लोगस्त । दंसणनाणचरिते तवविणयो दंसिओ जिहिं॥ १०८९॥ ते केवली इति॥ १०९१॥ यशः-पराक्रमकृते, पराक्रमसमुत्थः साधुवाद इति भावः, अभयादयः प्रकटार्थाः, नवरमन्तकर इत्यत्रान्तः दलं यथा नमस्कारनिधुकी व्याख्यातं तथेव द्रष्टब्यं ॥ साम्प्रतं 'कीतियिष्यामि' इत्यादि व्याचिक्यासिरदमाह— तत्मळभूतस्य वा संसारस्य परिगृहाते ॥ उको भावकरः, अधुना जिनादिप्रतिपादनार्थमाह कसिणं कैवलकरपं लोगं जाणंति तह य पासंति। कैवलचरित्तनाणी तम्हा क्रत्सं सम्पूर्ण क्वलकर्पं केवलीपमं, इह करपशब्द औपम्ये गृहाते, उक्त

इति न ष्ट्यगुक्तः, न चेतदनार्षं, यत उक्तम्-"पंचत्यिकायमङ्गो होगो' इत्यादि । अपरस्ताह-होकस्योद्योतकरानिस्येतावदेव साधु, धर्मतीर्यकरानिति न वक्तव्यं, गतार्यत्यात् ,तथाहि-ये होकस्योद्योतकरासे धरमंतीर्यकरा एवेति, उच्यते, इह होके-कदेशे यामैकदेशे यामशब्दवत् होकदाव्यमुसिदर्शनात् मा भूसदुद्योतकरेप्यवधित्यभङ्गानित्वर्कचन्द्रादिषु वा सम्प्रत्यय केविलेनो भवन्ति, केवलमेषां विद्यते इति केविलेनः इति व्युत्पत्तः, अहोऽत्राकाण्ड एव केवलचारित्रिण इति किमर्थ-मुके ?, उच्यते, केवलचारित्रप्राप्तिपूर्विका नियमतः केवलज्ञानावाप्तिरिति न्यायदर्शनायिभित्यदोषः। तदेवं व्याख्याती लोकस्वति, लोको हि चतुईशरज्ज्ञात्मकत्वेन परिमितः, केवलोद्योतआपरिमितो, लोकालोकआपकत्वात्, यद्दश्यति-'केव-सम्पूर्णमेव, चशब्दस्यावधारणार्थत्वात्, पश्यन्ति सामान्यरूपतया, इह ज्ञानद्शेनयोः सम्पूर्णछोकविषयत्वे बहु वक्तच्यं, ततु नोच्यते, प्रन्थविस्तरभयात्, केवळं निविशेषं विशेषाणां, प्रहो दर्शनमुच्यते। विशिष्टप्रहणं ज्ञानमेवं सर्वत्रगं द्वय ॥१॥'-लियनाणलंभो लोगालोगं पगासे इ' ततः सामान्यतः उद्योतकरान् यदिवा लोकालोकयोरुद्योतकरानिति वाच्यं, नतु लोक-स्यति, तद्युक्, अभिप्रायापरिज्ञानात्, इह लोकशब्देन पद्यासिकाया एव गृह्यन्ते, ततः आकाशास्तिकायभेद् एव लोक साम्यतमत्रेव चालनाप्रत्यवस्थाने विशेषतो निदर्यते, तत्र लोकस्योद्योतकरानित्युक्तं, अत्राह—अशोभनमिदं यदुकं-करणे तथा । औपम्ये चाधिवासे च, कर्वश्वर्दं विदुबुधाः ॥ १॥" लोकं पञ्चास्तिकायात्मकं ज्ञानन्ति विशेषरूपतया, तथैव मिलनया दिशा स्वयमेवाभ्यूहां, धम्मेसङ्गहणीटीका च परिभावनीया, यतश्चेवं केवलचारित्रिणः केवलज्ञानिनश्च तस्माते लोकस्येत्यादिरूपः स्त्रप्यमभ्लोकः ॥

कम्मंबीजे तथा देग्धे, न रोहति भवाङ्करः ॥ २॥" आह-यद्येवं जिनानित्येतावदेवास्तु, छोकस्योद्योतकरानित्याद्यति-यथोत्तप्रकारा जिना एव भवन्तीति, उच्यते, इह केषांचिदिदं दर्शनं- "ज्ञानिनो धम्मीतिर्थस्य, कत्तारः परमं पद्म। गत्वाऽऽ-इति तद्वयवच्छेदार्थं धम्मतीर्थकरानित्युक्तं। आह-यधेवं धम्मतीर्थकरानित्यतावदेवास्तु, लोकस्योद्योतकरानिति न वाच्यं, मा भूदतिमुग्धबुद्धीनां तेषु सम्प्रत्यय इति तद्पनीदाय लोकस्योद्योतकरानित्याह। अपरस्त्वाह-जिनानित्यतिरिच्यते, तथाहि-गच्छंति भूयोऽपि, भृशं (भवं )तीर्यनिकारतः ॥ १ ॥" इत्यादि, ततस्तन्मतपरिकल्पितेषु यथोक्तप्रकारेषु मा भूत् सम्प्रत्यय इति तद्व्यवच्छेदार्थं जिनानित्याह, जिना नाम रागादिजेतारः, ते च कुनयपरिकल्पिता जिना न भवन्तीति, तीर्थनिकारतः रिच्यते, उच्यते, इह प्रवचने सामान्यतो विशिष्टश्रुतधराद्योऽपि जिना उच्यंते, तद्यथा-श्रुतजिना अवधिजिना मनःप-यायज्ञानिजिनाभ्छद्मस्यवीतरागाश्च, ततो मा भूतेषु सम्प्रत्यय इति तदपनोदाय लोकस्योद्योतकरानित्याद्यपृद्धं। अपर-अहंदुच्यतिरेकेणापरे सम्भवन्ति, उच्यते, अहंतामेच विशे-विशेषणसाफल्यस्य च प्रतिपादितत्वोदिति । अप्रस्त्वाह-केबलिन इति न वाच्यं, यथोकस्वरूपणामर्हतां केबलित्वच्यमि-उच्यते, इह लोके येऽपि नद्यादिविषमस्थानेषु मुधिकया धम्मार्थमवतरणतीर्थकरणशीलासेऽपि धम्मीतीर्थकरा भण्यन्ते, ततो पुनिरिह भवाङ्करोत्पादनाद्, अन्यथा स न स्यात्, बीजाभावात्, तथा चोकमन्यैरपि-"अज्ञानपांश्चिपिहितं पुरातनं हम्मीजमविनाशि। तृष्णाजलाभिषिकं मुखति जन्माकुरं जन्तोः॥ १॥ दग्घे बीजे यथाऽत्यन्तं, प्रादुर्भवति नाङ्करः स्वाह-अहंत इति न वाच्यं, न खल्वनन्तरोदितस्वरूपा अहंद्च्यतिरेकेणापरे सम्भवन्ति, उच्यते, । प्यत्वान्न दोषः, आह-यद्येवं ताहें अहंत इत्येतावदेवास्तु, लोकस्योद्योतकरानित्यादि पुनरपार्थकं, न, तस्य

प्रभृतयोऽपि केविलेनो विद्यन्ते, तन्मा भूतेषु सम्प्रत्यय इति तत्प्रतिक्षेपार्थं लोकस्योद्योतकरानित्याद्यपुक् । एवं द्यादिसं-उभयपद्व्यभिचारे एकपद्व्यभिचारे स्वरूपपरिज्ञापने च शिष्टोक्षिषु तत्प्रयोगद्र्यनात्, तत्र उभयपद्व्यभिचारे यथा नी-योगापेक्षया विचित्रनयमताभिज्ञेन स्वधिया विशेषणसाफल्यं वाच्यमिति कृतं प्रसङ्गेन, प्रयासस्य गमनिकामात्रफङत्वात् ॥ सम्प्रति यदुकं 'कीर्तियेष्यामि' इति कीर्तनं कुर्वन्नाह सूत्रकृत्— विशेषल-इत्यदुष्टं। आह-चधेवं केविलेन इत्येव सुन्दरं, शेषं तु लोकत्योद्योतकरानित्यादि किमधीमिति, उच्यते, इह श्रुतकेविले-इति नियमार्थेन स्वरूपज्ञापनार्थमिटं विशेषणमित्यनवद्यं, न खल्वेकान्ततो न्यभिचारसम्भवे एव विशेषणोपादानं फलवत्, चाराभावात्, सति च व्यभिचारसम्भवे विशेषणौपादानं फलबत्, तथा चौकं-"सम्भवे व्यभिचारे च विशेषणमर्थबद् ठोत्पङमिति, एकपद्च्यभिचारे अब् द्रच्यं प्रथिवी द्रच्यमिति, स्वरूपपरिज्ञापने यथा परमाणुरप्रदेश इत्यादि, तस्मात्केवलिन कुंधुं अरं च मिछि बंदे मिणिसुबयं निमित्जिणं च। बंदामि रिट्टनेर्मि पासं तह बद्धमाणं च॥ ४॥ (सूत्राणि उसभमजिअं च बंदे संभवमभिनंदणं च सुमइं च। पडमप्पहं सुपासं जिणं च चंदप्पहं बंदे ॥ २॥ सुविहिं च पुष्फदंतं सीयळ सिळांस बासुपुळां च। विमलमणंतं च जिणं घम्मं संतिं च बंदामि ॥ ३॥ ग्वति', यथा नीलोत्पलमिति, न्यभिचाराभावे तु तदुपादीयमानमिष न कंचनार्थं पुष्णाति, यथा कृष्णो भ्यमरः एतासां तिस्णामपि सूत्रगाथानां व्याख्या-इह भगवतामहेतां नामानि अन्वर्थमधिकृत्य सामान्यरुक्षणतो बलाकेति, तस्मात् केबलिन इत्यतिरिच्यते, न, अभिप्रायापरिज्ञानात्, इह केबलिन एव यथोक्तस्वरूपा

पुनिरिह भवाङ्करोत्पादनाद्द, अन्यथा स न स्थात्, बीजाभावात्, तथा चोक्तमन्यैरिप-"अज्ञानपांश्चपिहितं पुरातनं कम्मंबीजमविनाशि। तृष्णाजलाभिषिकं मुखति जन्माकुरं जन्तोः॥ १॥ दग्घे बीजे यथाऽत्यन्तं, पादुर्भवित नाङ्करः। कम्मंबीजे तथा दग्घे, न रोहिति भवाङ्करः॥ २॥" आह–यद्येवं जिनानित्येतावदेवास्तु, लोकस्योद्योतकरानित्याद्यिति-यथोक्तप्रकारा जिना एव भवन्तीति, उच्यते, इह केषांचिदिदं दर्शनं- "ज्ञानिनो धर्मातीर्थस्य, कर्तारः परमं पदम्। गत्वाऽऽ-इति तद्व्यवच्छेदार्थं धम्मीतीर्थकरानित्युक्तं। आह-यदोवं धम्मीतीर्थकरानित्येतावदेवास्तु, लोकस्योद्योतकरानिति न वाच्यं, गच्छीत भूयोऽपि, मृशं (भवं)तीर्यनिकारतः ॥ १ ॥" इत्यादि, ततस्तन्मतपरिकाल्पतेषु यथोक्तप्रकारेषु मा भूत् सम्प्रत्यय इति तद्व्यवच्छेदार्थं जिनानित्याह, जिना नाम रागादिजेतारः, ते च कुनयपरिकाल्पता जिना न भवन्तीति, तीर्थनिकारतः मा भूदतिमुग्धबुद्धीनां तेषु सम्प्रत्यय इति तदपनोदाय लोकत्योद्योतकरानित्याह। अपरस्त्वाह-जिनानित्यतिरिच्यते, तथाहि-रिच्यते, उच्यते, इह प्रवचने सामान्यतो विशिष्टश्चतधराद्योऽपि जिना उच्यंते, तद्यथा-श्वतजिना अवधिजिना मनःप-यायज्ञानिजिनाश्छद्मस्यवीतरागाश्च, ततो मा भूतेषु सम्प्रत्यय इति तदपनीदाय होकस्योद्योतकरानित्याद्यपुदुष्टं । अपर-अहंदुच्यतिरेकैणापरे सम्भवन्ति, उच्चते, अहंतामेव विशे-डच्यते, इह लोके येऽपि नद्यादिविषमस्थानेषु मुधिकया धम्मार्थमबतरणतीर्थकरणशीलास्तेऽपि धम्मीतीर्थकरा भण्यन्ते, ततो विशेषणसाफल्यस्य च प्रतिपादितत्वोदिति । अप्रस्त्वाह-केवलिन इति न वाच्यं, यथोकस्वरूपाणामहैतां केवलित्वन्यभि-ष्यत्वान्न दोषः, आह-यद्येवं तर्हि अर्हत इत्येताबदेवास्तु, लोकस्योद्योतकरानित्यादि पुनरपार्थकं, न, तस्य स्वाह-अहत इति न वाच्यं, न खल्बनन्तरोदितस्वरूपा

अभिसम्भूतानि-सम्यकु भवन्ति स्मसंखानि तस्मिन् गर्भजाते तेन कारणेन भगवान् सम्भव इत्युच्यते, 'पुत्रान्नी'त्य-धिकरणे घप्रत्ययः, तथा च बृद्धसम्प्रदायः-गब्भगए जेण अहिगा सस्सनिष्कत्ती जाया तेण संभगे इति ॥ तथा अभि-शको गर्भादारभ्याभिक्षणं-प्रतिक्षणं अभिनन्दितवानिति अभिनन्दनः, 'कृद्वहुळ मिति वचनात् कम्मैण्यनट्, तथा च इद्धसम्प्रदायः-गब्भप्पभिई अभिक्खणं सक्केण अभिनंदियाइतो तेण से अभिणंदणोत्ति नामं कयं। इदानीं सुमतिः, तस्य सामान्याभिधाननिबन्धनमिदम्-शोभना मतिरस्येति सुमतिः, सर्व एव च भगवंतः सुमतय इति विशेषनिबन्ध-जणणी गरुमगए सबस्थ विणिच्छएसु अतीव मइसम्पन्ना जाया, दोण्हं सवत्तीणं मयपइयाणं बवहारों छिन्नो, जहा मम पुत्तो भविस्सइ, सो जोबणत्थो प्यस्स असोगवरपायवस्त अहे व्वहारं तुन्भं छिदिहिति, ताव प्रगयाओं भबह, इयरी भणइ-येन कारणेन गर्नगते भगवति सर्वेषु विनिश्ययेषु-कर्तंत्येषु सुमतिः-अतीव मतिः सम्पन्ना जाता तेन कारणेन भगवान् सुमतिजिनः, जननीसुमतिहेतुत्वांत् सुमतिरिति भावः, शोभना मतिरस्मादभूदिति ब्युत्पत्तेः, तथा च इद्धसम्प्रदायः-नन्दाते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दनः, सर्व एव भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा इत्यंतो विशेषहेतुप्रतिपादनायाह— जणणी सबत्य विणिन्छिष्सु सुमइत्ति तेण सुमतिजिणो। अभिनंदेइ अभिक्खं सक्षो अभिनंदणो तेण ॥ १०९३॥ अभिसंभूया सासति संभवो तेण बुचई भयव । नप्रात्पादनाथमाह—

जेण भगवतो दोसुवि फरूसु उसमा उप्पराहुत्ता ठंडणभूया, जेणं च मरुदेवाए भयवतीए चोह्सण्हं महासुमिणाणं पदमं उसमो सुमिणे दिट्टो तेण तस्स उसमित नामं कयं, सेसतित्थयराणं मायरो पदमं गयं पासंति, तओ वसमो । अक्ष-🏄 क्षणतश्च वाच्यानि, तत्र सामान्यङक्षणमिदम्-'वृष उद्वहने' एष आगमिको घातुः, समग्रसंयमभारोद्वहनात् वृषमः, सके 🏂 एव भगवन्तो यथोकरूपा इति विशेषहेतुप्रतिपादनायाह— अक्षेषु—अक्षविषयेषु येन कारणेन भगवतो जननी अजिता गर्भस्य भगवत्यभूत् तस्मादजितो जिनः, अत्र बृद्धसम्प्रदायः-भयवतो अम्मापियरो जूर्य रमंति, पढमं राया जिणियाइतो, जाहे भयवं आयातो ताहे देवी जिणाइ, नो राया, ततो अक्खेसु कुमारप्पभावा देवी अजियति अजिओ नामं कयं॥ तथा सम्भवन्ति–प्रकर्षेण भवंति चतुरिक्चशदतिशयगुणा रगमनिका त्वेवं-यतो भगवत ऊवोँ: वृषभावूर्ध्वमुखौ लाज्छनं मरदेवी च भगवती स्वप्ने प्रथमं ऋषभं दृष्टवती तेन भग-वान् ऋषभजिनः। साम्प्रतमजितः, तस्य सामान्येनाभिधाननिबन्धनमिदं-परीषद्दोपसर्गादिभिनं जितः अजितः, सर्वं एव अक्षेमु जेण अजिआ जणणी अजितो जिणो तम्हा ॥ १०९२ ॥ अरूस उस भलंडण उसमं सुमिणिसम तेण उसभिजो। यसिन् स सम्भवः, सर्व एव च भगवन्तों यथोकस्वरूषा इति विशेषनिवन्धनमभिधित्सुराह-च भगवन्तो यथोकस्वरूपा इति विशेषनिवन्धनमभिधित्सुराह—

अभिसम्भूतानि-सम्यकु भवन्ति स्मस्त्यानि तस्मिन् गर्भजाते तेन कारणेन भगवान् सम्भव इत्युच्यते, 'पुत्रान्नी'त्य-धिकरणे घप्रत्ययः, तथा च बृद्धसम्प्रदायः-गन्भगए जेण अहिगा सस्सनिष्कत्ती जाया तेण संभगे इति ॥ तथा अभि-तस्य सामान्याभिधाननिबन्धनमिदम्-शोभना मतिरस्येति सुमतिः, सर्व एव च भगवंतः सुमतय इति विशेषनिबन्ध-येन कारणेन गर्नगते भगवति सर्वेषु विनिश्चयेषु-कर्तेन्येषु सुमतिः-अतीव मतिः सम्पन्ना जाता तेन कारणेन भगवान् सुमतिजिनः, जननीसुमतिहेतुत्वांत् सुमतिरिति भावः, शोभना मतिरसादभूदिति ब्युत्पत्तेः, तथा च बृद्धसम्प्रदायः-भविस्तइ, सो जोबणत्थो प्यस्त असोगवरपायवस्त अहे व्वहारं तुन्नं छिदिहिति, ताव प्रगयांओं भवह, इयरी भणइ-शको गर्भादारभ्यामिक्षणं-प्रतिक्षणं अभिनन्दितवानिति अभिनन्दनः, 'कृद्वहुरु मिति वचनात् कर्मण्यनर्, तथा च वृद्धसम्प्रदायः─गब्भप्पभिई अभिक्खणं सक्केण अभिनंदियाइतो तेण से अभिणंदणोत्ति नामं कयं। इदानीं सुमतिः, जणणी गब्भगए सबस्थ विणिच्छएसु अतीव मइसम्पन्ना जाया, दोण्हं सवत्तीणं मथपइयाणं ववहारों छिन्नो, जहा मम पुत्तो नन्दाते देवेन्द्रादिभिरित्यभिनन्दनः, सर्व एव भगवन्तो यथोक्तस्वरूपा इत्यतो विशेषहेतुप्रतिपादनायाह— जणणी सबत्थ विणिन्डिष्सु सुमइति तेण सुमतिजिणो। अभिनंदेइ अभिक्खं सक्षो अभिनंदणो तेण ॥ १०९३॥ अभिसंभुया सासिति संभवो तेण बुंबई भयवं।

एवं भवते, पुत्तमाया नेच्छह्, भणह्-ववहारी छिजाड, तती भावं नाऊण छिन्नो ववहारी, दिन्नी तीसे पुत्ती, एवमादी जणणीइ चंदपिअणिमिम डोहलो तेण चंदाभो ॥ १०९५ ॥ येन कारणेन भगवित गर्भगते जनन्याः चन्द्रपाने दैहिदमजायत चन्द्रसहश्चणश्च भगवान् तेन चन्द्राभः-चन्द्रप्रभ-यतो गर्भगते भगवति तत्प्रभावतो जननी जाता सुपात्र्यां ततो जिनः सुपार्श्व इतिनामविषयीकृतः, एवं सामान्या-भिधानं विशेषाभिधानं चाधिकृत्यान्वर्थोभिधानविसारो भावनीयः, इह पुनः सुज्ञानत्वात् अन्थविसारभयाच नाभि-घीयते । सम्प्रति चन्द्रप्रभः-चन्द्रत्येव प्रभा-ज्योत्ह्या सौम्यमस्येति चन्द्रप्रभः, तत्र सर्वेऽपि तीर्थकृतश्चन्द्रवत् सोमछे-क्निमुणेणं जणणीए सुमती जायत्ति सुमइनामं क्यं। इदानीं पद्मप्रसः, तस्य सामान्यतोऽभिधानकारणमिदं-निष्पङ्कतया येन कारणेन तसिन् भगवति गर्भगते जनन्या देव्या पद्मश्यनीये दौहैदम्भूत, तच्च देवतया सम्पादितं, भगवांश्च स्वरूपतः पद्मवर्णस्तेम कारणेन पद्मप्रभ इतिनामविषयीकृतः । सम्प्रति सुपार्श्वः, तस्यायमोघतो नामान्वर्थः, शोभनानि पात्र्वाणि यस्त्रासी सुपार्श्वः, तत्र सर्वे एव भगवन्त एवंभूतास्ततो विशिष्टं नामान्वर्थमभिधित्सुराह— पद्मस्येव प्रभा यस्य स पद्मप्रभः, तत्र सर्व एव भगवन्तो यथोकस्वरूपाः ततो विशेषकारणमाह-पंडमसयणिमि जणणीएँ डोहलो तेण पडमाभो॥ १०९४॥ गन्भगए जं जणणी जाय सुपासा तथी सुपास्तिणो। श्याकासतो विशेषमाह—

राक्षिता, एवं गर्भप्रभावतो देन्याः श्रेयो जातमिति श्रेयांस इति नाम कृतम् । साम्प्रतं वासुकूच्यः-वासवो-देवाः तेषां पूच्यः तस्य राज्ञः पितृपरम्परागता देवतापरिगृहीता शय्या अच्येते, यस्तामाश्रयति तस्योपसर्ग देवता करोति, गर्भगते च भगवति देव्या दृष्हिंहमजायत-शय्यामारोहामि, तत्रोपविष्टा, देवता समारसितुमपकान्ता, सा हि तीर्यकरनिमित्तं देवतया भगवतः पितुः पूर्वोत्पन्नोऽसद्दशः पित्तदाहोऽभवत्, स चौषधैनांनाप्रकारैनोंपशाम्यति, भगवति तु गर्भगते देव्या सबिबिधि अ कुसला गरुभगए तेण होइ सुविहिजिणो। भगवति गर्भगते जननी सर्वविधिषु कुशलाऽभवत् तेन सुविधिजिन इति नाम कुतं॥ सम्प्रति शीतलः, सफलसरवसन्ता-परामग्नें स दाह उपशान्तः, तेन शीतल इति नाम । इदानीं श्रेयान्, समस्तभुवनस्य हितकारित्वात् प्रशस्यतरः श्रेयान्, प्राकृतशैल्या छान्दसत्वात् सेयंस इत्युच्यते, तत्र सर्वेऽपि भगवन्तत्त्रेलोक्यस्यापि श्रेयांस इति विशेषमाह— इति विश्वतः। सम्प्रति सुविधिः, ग्रोभनो विधिरस्पेति सुविधिः, विधिनीम सर्वत्र कीश्चार्ठ, तत्र सर्वे एव भगवन्त इद्या पकरणविरहादाव्हादजननाच शीतलः, तत्र सर्वेऽपि भगवन्तः शत्रूणां मित्राणां चोपरि शीतगृहसमानास्ततो विशेषमहि पिडणो दाहोबसमो गङ्भगए सीअलो तेण ॥ १०९६ ॥ महरिहसिज्जारुहणमिम डोहलो तेण होइ सिजंसो। बासुपूज्यः, सर्व एव भगवन्त इदया इति विद्येषमाह—

ا جريد

विमलतणु-बुद्धि जणणी गडभगए तेण होइ विमलजिणों ॥ गर्भगते भगवति जनन्यासानुः-शरीरं बुद्धिश्व विमला, तहौहँदं चेत्थमजायत, यथाऽहं विमला भवामि, तेन कारणेन तिसन् भगवति गर्भगते वासवो-देवराजः अमीक्ष्णं जननीं पूजयित, तेन वासुपूज्य इति नाम, पृपोदरादित्वादि-ष्टक्पनिष्पत्तिः, अथवा वासवो नाम वैश्रमणः, स गर्भगते भगवति तत् राजकुलमभीक्ष्णं वसुभी-रेलैः पूजयित पूर्यति तेन कारणेन बासुपूज्यः। सम्प्रति विमलः, विगतो (मलो) विगतमलो विमलः, ज्ञानादियोगाद्वा मलः, तत्र रलविचित्रं-रलखचितं अनन्तं-अतिमहाप्रमाणं दाम स्वप्ने जनन्या दृष्टं अतोऽनन्त इति । सम्प्रति धम्मेः, दुर्गतौ नामतो भवति विमङजिनः । साम्प्रतमनन्तः, अनन्तकमांशजयाङ् अनन्तानि वा ज्ञानादीन्यस्येत्यनन्तः, तत्र सर्वेऽपि भगवति गर्भगते येन कारणेन विशेषतो जननी जाता सुधर्मा-दानद्यादिरूपशोभनधर्मपराथणा तेन नामतो रयणविचित्तमणंतं दामं सुमिणे तओऽणंतो ॥ १०९८॥ गञ्भगए जं जणणी जाय सुधम्मति तेण धम्मजिणो। प्रपतन्तं सत्त्वसङ्घातं धारयतीति धम्मैः, तत्र सर्वेऽपि भगवन्त इद्याः ततो विशेषमाह-गब्भगते तं बसूहिं पूर्ड तेण बसुपुज्जो ॥ १०९७ ॥ सवेंऽपि भगवन्त एवंभूता अतो विशेषमाह— भगवन्त इट्या अतो विशेषमाह—

थू में रयणाविचित्तं कुंधुं सुमिणिमित्तं कुंधुं सुमिणिमित्तं कुंधुजिणो। जननी स्वप्ने कुस्यं-मनोहरेऽभ्युत्रते महीप्रदेशे (स्थितं) स्तूपं रत्नविचित्रं दृष्टा प्रतिबुद्धवती तेन कारणेन भगवान् पूर्वं महदाशिवमासीत्, भगवति तु गर्भगते जातः अशिवोषशमः तेन कारणेन शान्तिजिनः। सम्प्रति कुन्धः, कुः-पृथिवी शान्तिः, शान्त्यात्मकत्वात् शान्तिः, तत्र सर्वं एव तीर्थकृत एवंरूपा अतो विशेषमाह— तस्यां स्थितवान् कुन्धुः, पृषोदरादित्वादिष्टरूपनिष्पत्तिः, तत्र सवेऽपि भगवन्त एवंविधाः, ततो विशेषमाह— TO THE THE PARTY OF THE PARTY O HE CONTROLLE SERVICE S इति श्रीमन्मलयगियोंचायीबिहिताया आवश्यक्षृत्तेः तृतीयभागः समाप्तः ॥ والي والإ والما والم इति श्रीमन्मलयगियवित्रिविरचिता आवश्यकश्रतिः समाप्ता ॥ जाओ असिबोबसमो गङ्भगए तेण संतिजिणो ॥ १०९९ ॥ इति श्रेधी-देवचन्द्र ठालभात-जैनपुसाकोद्धारे मथाङ्कः ८५ नामतः कुन्ध्यिनः ॥ साम्यतमरः ॥ धम्मीजनः । इदानीं

SCHOOL SC

VERTON TO THE TOTAL STATES OF THE TRANSPORT OF THE TOTAL STATES OF THE TRANSPORT OF THE TOTAL STATES OF TH इति श्रीमन्मलयगियांचायंविरचिता आवश्यकद्यतिः समाप्ता ।

| ·                        |
|--------------------------|
| विषयानुक्रमः             |
| <b>इते</b> भागत्रयस्य    |
| <sup>।</sup> मळयगिरीयाया |
| आवश्यकस्त                |

| ज्ञानपञ्चककमसिद्धिः, | पत्राक्षः                               | तिषयः<br>प्रयोजनाद्युपन्याससाफत्यम्—( बचनप्रामाण्यम |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| do-                  |                                         |                                                     |
|                      | 000000000000000000000000000000000000000 |                                                     |
| משומשתעו וא          | अविश्वकस्य मळ्यागरायाया श्वमाग्यम् ।    | अपिक्तकर्                                           |

| 6                                                   | (                                                      | Y (                     | %<br>Y                            |   |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---|
| (भेदः)                                              | ज्ञान,                                                 |                         | •                                 |   |
| अवमहाद्यो मतिमेदाः (गा. २)। (संग्यादीहाया भेदः ) २२ | अवप्रहादीनां स्वरूपम् । ( गा. ३ ) व्यञ्जनावमद्दे हानं, | •                       | :: (                              | • |
| गा. २)। (                                           | गा. ३) व                                               | वा ।                    | । (मा. ४                          | • |
| ग्तिभेदाः (                                         | स्वरूपम् । (                                           | चक्तमनसोरप्राप्यकारिता। | कालमानम                           | 1 |
| मवमहाद्यो मतिभेदाः (                                | प्रवप्रहादीनां                                         | चह्यमीनसे               | अवग्रादीनां कालमानम् । ( गा. ४ )। |   |
| עו                                                  |                                                        |                         |                                   |   |

ह्रज्यार्थिकपर्यायार्थकविचारः। ( महनगदिसिद्धसेनमते ) । १२

ज्ञाहत्वं, इन्द्रियाणां करणत्वेऽपि व्यवधायकता, फेवले

श्ववज्ञानामानसिद्धिः।

ज्ञानप क्कपार्थक्यसिद्धिः

ज्ञानपञ्चकस्तरुपं ( गा. १ ) प्रत्यक्षपरोश्चविभागः, आत्मनो.

नन्दिनिस्रेपाः।

पयोगे मङ्गळता, नामादीनां भिन्नता,नामायेकान्तनिरासः।

मङ्गलचर्चा, नामादिलस्पणानि, दृज्यमङ्गले नयचर्चा,मङ्गलो-

20

एकेन्ट्रिये श्रमसिद्धिः, लक्षणादि-

भेद्रमितिश्वतयोभेदः।

विषयः

पत्राहः

9

शब्दादीनां प्राप्ताप्राप्तवसस्पष्टताथि (गा.५)। (शब्दस्या-

श्रास्यकारितानिरासः)

शुर्वस्याकादायुगस्यम् वास्तित्।

9 ~

...

ANNOTES SENTENTANDE SENTENTE SENTE SENTENTE SENTE SENTENTE SENTENTE SENTENTE SENTENTE SENTE SENTE SENTE SENTENT इति श्रीमन्मलयगियांचायंविरचिता आवश्यकृष्टतिः समाप्ता ।

| ( | ・するでしてって                |  |
|---|-------------------------|--|
|   | マントラーでは、アントラーのローのローのでは、 |  |
|   |                         |  |

ज्ञानपञ्चककमसिद्धः, एकेन्द्रिये श्रुत्तिसिद्धः, लक्षणादि-पत्राहु: प्रयोजनाह्यपन्याससाफल्यम्—( बचनप्रामाण्यम् ) विषयः

पत्राष्ट्रः

विषय:

पयोगे मङ्गळतां, नामादीनां भिन्नता,नामाचेकान्तनिरासः। मङ्गल्बचा, नामादिलक्षणानि, दृञ्यमङ्गले नयचचा,मङ्गलो-

द्रज्यार्थिकपयोयार्थिकविचारः । ( मह्नबादिसिद्धसेनमते ) । १२

नन्दिनिस्रेपाः।

अवमहाद्यो मतिमेदाः ( गा. २)। ( संशयादीहाया मेदः )

मेदैमीतिश्रुतयोमेदः

8 8

ह्यानपञ्चकस्वरूपं ( गा. १ ) प्रलक्षपरोक्षविभागः, आत्मनो.

शाहत्नं, इन्द्रियाणां करणत्वेऽपि व्यवधायकता, केन्हे

शब्दादीनां प्राप्ताप्रमबद्धस्पृष्टतादि ( गा. ५ )। ( शब्दस्था-

अवमहादीनां काळमानम् । ( गा. ४ )। ... चक्कमनित्तोरप्रात्यकारिता। ...

अवमहादीनां स्वरूपम् । (गा. ३) ज्यञ्जनावमहे ज्ञानं,

9

... ...

शन्दसाकाश्युणत्वमपात्तम् ।

9

...

ज्ञानप क्ष्कपार्थक्यसिद्धः

श्वज्ञानाभावांसिद्धः

प्राप्यकारितानिरासः )

امر س

| 45CY       |           | •                                                            |                              | •                                         |                                                   |                                           | •                                               |                                                  | •                                                 |                                   |                                           |                                          |                                  |             |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------|
|            | मत्राङ्कः |                                                              | 30<br>30                     | 30                                        |                                                   | <b>2</b> 0                                |                                                 | . 30<br>. 30                                     |                                                   | 5                                 | -                                         | <b>∞</b><br><b>5</b>                     | 3                                |             |
| •          |           | 1 377-                                                       | •                            | 0-80                                      | अनक्ष-                                            | :<br>-                                    | 33)1                                            | 11.28)1                                          | ।णने ऽश्-                                         | •                                 | अव्षेति-                                  | :                                        | :                                |             |
|            |           | विचारः )                                                     | :                            | ( m ? v                                   | (मेवाः )                                          | श्वेचारः                                  | ति ।<br>स                                       | धिः, (३४                                         | वत्प्रकृतिभ                                       | · .:                              |                                           | :                                        | •                                |             |
| 5          |           | किल्भाव                                                      | ज्ञानकथनप्रतिज्ञा। (गा. १६)। | 一位                                        | ( প্ৰশ্ন                                          | रश्चतम् (गा. २०) अङ्गानङ्गप्रविष्टविचारः। | बुह्मिण                                         | अवणविधिः (गा.२३)। अनुयोगविधिः, (३गा.२४)।         | )।(या                                             | . •                               | 26-26                                     | :                                        | 1 (0                             |             |
| निस्या•    | •<br>•    | ( द्रव्यक्षेत्र                                              | । ( गाः                      | अशक्तिभै                                  | П. 88                                             | ০) সন্ধ                                   | 28)1                                            | २३)। भ                                           | मा. २५                                            | -                                 | ( गाः                                     | 8)1                                      | (गा. ३                           |             |
| <b>4</b> 2 | E         | मिंदाः । (                                                   | ानप्रतिज्ञा                  | म्फ्रतिः,                                 | ोद्दाः, (ः                                        | ( गा. २                                   | तिः (मा                                         | विः (गा.                                         | जनयः, (                                           | क्तिः (गा. २६)।                   | ने द्वाराणि                               | क्षेपाः, (मा. २९)।                       | यं क्षेत्रम्                     |             |
|            |           | अष्टार्विश्वतिमेदाः । ( द्रव्यक्षेत्रकालभावविचारः ) । श्रुत- | ज्ञानकश                      | यावद्सरं प्रकृतिः, अश्किभेणने । (गा१७-१८) | अक्षराचा मेदाः, ( गा. १९ ) ( अक्षरमेदाः )। अनक्ष- | रश्चतम्                                   | शास्त्रलासरीतिः (गा. २१)। बुद्धिगुणाः (गा. २२)। | श्रवणवि                                          | अवचेः प्रकृतयः, ( गा. २५ )। ( यावत्प्रकृतिभणनेऽश- | <b>A</b> : (                      | अवध्यादीनि द्वाराणि (गा. २७–२८) । अवघेनि- | क्षेपाः,                                 | अवधे अंघन्यं क्षेत्रम् (गा. ३०)। |             |
|            | _         | ••                                                           | 200                          | o~<br>m                                   | 8                                                 | , <u> </u>                                | 30                                              | <del></del>                                      | <b>3</b>                                          | マゕ                                |                                           |                                          | <b></b>                          |             |
| पुत्राङ्कः |           |                                                              |                              |                                           | •,                                                | -                                         |                                                 | _                                                | mr<br>•                                           | m <sup>e</sup>                    | 4                                         | .1                                       |                                  |             |
|            | (         | ाकविषय                                                       | •                            | •                                         | •                                                 | भाषाया                                    | •                                               | ( % %-                                           | 1                                                 |                                   | सम्यक्त्वे                                | । (अव-                                   | •                                |             |
|            |           | प्रकार्यप्रकाशकविषय-                                         | •                            |                                           | :                                                 | [. ( ) ]                                  | •                                               | गा. १०-                                          | :                                                 |                                   | $\sim$                                    | दिमिदी )                                 | :                                |             |
|            |           |                                                              | :                            | मिश्रपराधातशब्द्श्यवणम् (गा. ६)।          | शन्दपुद्रछानां प्रह्णानिसगीं, (गा. ७)।            | त्रिविधेन श्रीरेण यहणं भाषा च, (गा. ८)।   | 8)                                              | भाषाया लोकन्याप्तिः, पूरणरीतिश्च, ( गा. १०-११ )। | ( जैनसमुद्यातरीत्या न न्याप्तिः )।                | आमिनिवोधिकस्यैकार्थिकानि (गा. १२) | सत्पदादीनि द्वाराणि (गा. १३–१४)।          | व्यवहारनिश्चयौ )। (कियानिष्ठयोभेदाभेदौ ) | :                                |             |
| निषय:      |           | हु-लमे यत                                                    | •                            | म् (ग                                     | ),作                                               | ां भाषा                                   | व (गाः                                          | वूरणरी                                           | या न ज                                            | कािन (                            | ₩<br>#                                    | । (फिर                                   | 1 2:                             |             |
|            |           | ामात्मा                                                      | :                            | ब्द्शवण                                   | महणनिस                                            | रेण महर                                   | 1, भेदात्र                                      | ज्याप्तिः,                                       | द्घातरी                                           | क्सैकारि                          | ाराणि (                                   | नेखयौ )                                  | ावोम <u>ें</u> दः                |             |
|            | (         | इन्द्रियविषयाणामात्माङ्गलमेयता,                              | मानभेद्ः।                    | राघातश                                    | द्रछानां ः                                        | ति श्र                                    | महणमोक्षी, मेदाश्र ( गा. ९ )।                   | मा लोक                                           | जनसम्                                             | निवोधिः                           | ादीति इ                                   | यवहारि                                   | गाहस्पर्शनयोर्भेदः 🕽 । 🖫         |             |
|            | (         | हन्दिय                                                       | Ŧ                            | मिश्रप                                    | र्भावद्                                           | त्रिविधे                                  | Xi.                                             | भावाः                                            | <u> </u>                                          | आमि                               | सत्पद                                     | ló                                       | ਜ<br>                            |             |
|            |           | -                                                            | A A                          | 24                                        |                                                   | -66                                       | يم علا                                          | ()L                                              | 4                                                 | 100                               | 24-0                                      | (-2)                                     | -6(-                             | <b>6≻</b> ( |

| Y- 6/            | ₹ <b>~</b> (                                               | <b>√,</b> ×                                         | <del>*</del> %                                   | ·<br>文                                          | W.                                                        | <del>&amp;</del> 4                                    | FX.                            | . o.C-                                      | <b>%</b> <sup>6</sup>                                     | G (*)                           | જુ-                                            | \$~ c                                  | <b>6</b>                 | - 94-74 | <u>ه</u> |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|---------|----------|
| 山<br>山<br>山<br>山 | 9 3                                                        | とい                                                  | 0                                                | ~<br>9                                          | 69                                                        |                                                       | m<br>9                         | ∞<br>9                                      | <i>y</i>                                                  | <b>V</b>                        |                                                | 89                                     | ~                        |         |          |
| " पंत्राङ्कः     | १६.) १                                                     | 48 ).I                                              |                                                  | :                                               | ( 83-                                                     | , wind                                                | •                              | 1 ( 3)                                      | (28.                                                      | :                               | गुराअ-                                         |                                        | :                        |         |          |
| :                | उत्क्रष्टादावधीनां गतिषु सत्ता, संस्थानं च (गा.५३-५५) ि ६७ | आनुगामिकेतराववधी, (अन्तगतादिभेदाः), ('गा. ५६ ) । ६८ | क्षेत्रकाछद्रव्यपर्यवेष्ववस्थानम्, ( गा. ५७-५८ ) | क्षेत्रकाळद्रव्यपयायाणां द्यद्धिहानी, (गा. ५९)। | स्पर्धकानधिः, ( प्रतिपात्यप्रतिपातिनौ ) ( गा. ६०–६१ )। ७२ | बाह्यान्तरावध्योः प्रतिपातीत्पातौ, ( गा. ६२-६३)       | :                              | साकारादीनि (गा. ६५)। अवधेरवाह्याः (गा. ६६)। | सम्बद्धासम्बद्धाः (गा. ६७) । गत्माद्यतिदेशः। (गा. ६८)। ७५ | :                               | वासुदेवचक्यहीतां वलम्, (गा. ७१-५)। (क्षीराश्र- | -4                                     | :                        |         |          |
|                  | ानंच (र                                                    | देभेदाः),                                           | त. ५७                                            | , ( मा.                                         | 1)(症                                                      | ( TH.                                                 | - ( &                          | धेरवाह्याः                                  | लाचतिदे                                                   |                                 | ₹ <b>-</b> 29                                  | :                                      | _                        |         |          |
| निषय:            | ाता, संख                                                   | अन्तगता                                             | नम्, ( र                                         | शब्दहानी,                                       | प्रतिपाति                                                 | तोरपातौ,                                              | (गा. ६                         | ) अव                                        | (७) । म                                                   | (09-                            | , ( गा.                                        | •                                      | ভেক্ত                    |         |          |
| <b>但</b>         | गतिषु स                                                    | ननधी, (                                             | विष्ववस्था                                       | <b>ोयाणां</b>                                   | प्रतिपात्य                                                | : प्रतिपा                                             | द्रन्यपयीयप्रतिबन्धः (गा. ६४)। | गा. इष                                      | : (गा. इ                                                  | आमशौंपध्याचाः ( ६९-७० )।        | तां बलम्                                       | •                                      | मनःपयीयस्तरम्, (गा. ७६)। |         |          |
|                  | विचधीनां                                                   | ामिकेतरा                                            | छद्रच्यपर्थ                                      | ळिद्रवृथपय                                      | ानधिः, (                                                  | तरावध्यो                                              | ज्यपयोयप्र                     | तदीति (                                     | ग्रसम्बद्धा                                               | र्ापध्याद्या                    | वचत्रयहर                                       | नादााः )।                              | योयस्वरू                 |         |          |
|                  | उत्कृष्ट                                                   | आनुग                                                | क्षेत्रका                                        | क्षेत्रका                                       | स्पर्धक                                                   | नाह्यान                                               | lick<br>———                    | साका                                        | सम्बद्ध                                                   | आमर्थ,                          | वासुदे                                         | व                                      |                          |         |          |
| पत्रार्द्धः      |                                                            | かか                                                  | b                                                |                                                 | 30<br>5                                                   |                                                       | 95                             |                                             | w<br>~                                                    | m,<br>w,                        | <b>3</b> 0                                     |                                        | <b>5</b>                 |         |          |
|                  | गवस्थाः                                                    | •                                                   | । कालादि-                                        | स्हमता,                                         | •                                                         | विगेणाः                                               | •                              | अवधेर्वस्र-                                 | •                                                         | * * *                           | •                                              | । ) आयु-                               | :                        |         |          |
| t<br>•           | अवघेक्छ्छं क्षेत्रम्, ( गा. ३२ ) । पोढाऽभिजीवावस्थाः       |                                                     |                                                  |                                                 | •                                                         | अववे: प्रसापकनिष्ठापकौ (गा. ३८)। द्रव्यक्षेत्रवर्गणाः | •                              | अन्ध                                        | :                                                         | •                               | ::                                             |                                        | :                        |         |          |
|                  | त्र) । षे                                                  | <b>:</b>                                            | 1. 32-                                           | बुद्धिनियमः ( गा. ३६ )। क्षेत्रस्य              | :                                                         | : 34)                                                 | :                              | %                                           | त्रादेशतिवन्धः, (गा. ४२-४३)।                              | ( አ8                            | 9%-3                                           | मा. ४८.                                | ~                        |         |          |
| विषयः            | (सा. ३                                                     | वादेशः।                                             | न्यः (ग                                          | गा. ३६                                          | ;                                                         | पकौ (गा                                               | . 1 (                          | जि (मा                                      | माः ४२-                                                   | - % % · 1                       | ( गा. ४                                        | निघः, (                                | [· ५२ )                  |         |          |
|                  | टं क्षेत्रम्,                                              | नम्, सूचिश्रणिस्वादेशः।                             | कालप्रतिब                                        | मः (                                            | ( गा. ३७)। इ                                              | पिकनिष्ठा                                             | 8-80                           | ने द्रज्या                                  | वन्धः, (                                                  | गाहे (ग                         | रवधिः,                                         | विग्रह्मे <b>म</b>                     | मनिनावधिः, (गा. ५२)।     |         |          |
|                  | मवधेकत्क्र                                                 | नम्, स                                              | अवधेः क्षेत्रकालप्रतिबन्धः ( गा. ३२-३५)          | शुद्धिनिय                                       | (गाः इ                                                    | ववे: प्रश                                             | ( गा. ३९-४० )।                 | गुरुळच्बादीनि द्रन्याणि (गा. ४१) ।          | त्रादिप्रति                                               | परमावधेद्रेज्यादि ( गा. ४४-४५ ) | र् । तिर्यङ्नरकयोरवधिः, ( गा. ४६–४७ ) …        | देवानामयस्तियेगुष्वीमवधिः, ( गा. ४८-५१ | मनिनावि                  |         |          |
| 375              | 9C-20                                                      | -60                                                 | ر<br>ا                                           | ~~ <u>`</u>                                     | 4/                                                        | ক                                                     |                                | (ਜ                                          |                                                           | 4                               | Œ                                              | 100                                    |                          |         |          |
|                  | 70 4                                                       | <u></u>                                             | YC                                               | 76 V                                            |                                                           | The co                                                | % <del>~</del>                 | يور                                         | ₹.                                                        | <b>%</b>                        | ٥                                              | ₹.                                     | <b>%</b>                 | S.      | <b>*</b> |
|                  |                                                            |                                                     |                                                  |                                                 |                                                           |                                                       |                                |                                             |                                                           |                                 |                                                |                                        |                          |         |          |

| <b>198</b>  |                                                 | 0                                                                 |                                                                             | <b>~</b>                                   |                                                 | <b>3</b> 0                                         |                                                         |                                                                                                    | w                                               |                                                         | 9                            |
|-------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|
| पत्राङ्कः   |                                                 | 1011 -                                                            |                                                                             | 808                                        |                                                 | महानिष्ट्यः कुसुमबृष्टिर्यन्यनं च (गा. ८९-९०)। १०४ | 4-                                                      |                                                                                                    | ∞<br>~                                          | ·<br>                                                   | 902                          |
| 2           | ( ) 4<br>( ) 4                                  | नियुक्तिकथनप्रतिज्ञा, ( गा. ८३ )। नियुक्तिविष्याण                 | शालाण । (८४-८५)।<br>गुरुपरम्परागता सामायिकनिधुक्तिः, ( गा. ८७) ।            |                                            | नियुक्तरवेऽत्ययीनां विभाषणम्, (गा. ८८)। तपोनिय- | ~                                                  | सूत्रकृतों हेतवः, (गा. ९१)। अर्थभाषका अर्हन्तः          | सूत्रकृतो गणधराः, (गा. ९२)। श्रुतचरणसारः                                                           |                                                 | अचरणस्य न मोक्षः, पोतदृष्टान्तः, सापेक्षे ज्ञानाक्रिय । | •                            |
|             | 2                                               | 0                                                                 | 9                                                                           |                                            | तम्                                             | 8                                                  | চ্চ                                                     | विर्ण                                                                                              | •                                               | ज्ञाना                                                  |                              |
| •           | E 3                                             | ने के जिल्ला<br>जिल्ला                                            | <b>.</b>                                                                    | •<br>•                                     | <u> </u>                                        | ő                                                  | ाषका                                                    | श्चित                                                                                              |                                                 | <b>A</b>                                                |                              |
|             | कारः                                            | _                                                                 | $\smile$                                                                    |                                            | ÿ                                               | ( II                                               | अर्थः                                                   | ~                                                                                                  |                                                 | . स                                                     |                              |
|             | नम                                              | m<br>V                                                            | <b>a</b> ;                                                                  | _                                          | <b>!</b>                                        | यां<br>जा•                                         | _                                                       | 8                                                                                                  | •                                               | हान्त्र                                                 | :                            |
|             | नानां                                           | <b>#</b>                                                          | शास्त्राण । ( ८४ <i>–८५ )</i> ।<br>परम्परागता सामायिकनिधुि                  | ( द्रव्यपरम्परायां दष्टान्तः )।            | गम्,                                            | प्रन्य                                             | 8                                                       | ( <del>ग</del> .                                                                                   | •                                               | पोतह                                                    | _                            |
| विषय:       | प्रवच                                           | ) ;<br>E .                                                        | माये                                                                        | द्ध                                        | भाष                                             | मश्रिष्ट                                           | =                                                       | T:,                                                                                                | :                                               | £:,                                                     | ~ m                          |
|             | कवंश                                            | সনিয়                                                             | चिट                                                                         | ारायां                                     | नं हि                                           | (A)                                                | · ·                                                     | ाणधन                                                                                               | ( गा. ९३ )।                                     | मोख                                                     | ( सा. ९४-१०३)।               |
|             | विचि                                            | क्ष्य <u>न</u>                                                    | ण ।<br>ज़गता                                                                | विर्क्ष                                    | ज्यथी                                           | गुस्र:                                             | हतवः                                                    | त्रे ग                                                                                             | 8                                               | म                                                       | 8                            |
|             | रतहर                                            | 100 J                                                             | गुरुना<br>सम्पर                                                             | रूप<br>राष्ट्र                             | क्रवेड                                          | महाान                                              | हत्ते                                                   | सूत्रक                                                                                             | ( <del>गा</del> .                               | रणस्                                                    | ( H                          |
|             | गणधरतद्वंशवाचकवंशप्रवचनानां नमस्कारः, (गा. ८२)। | 15 I                                                              | मुख्य भ                                                                     |                                            | नुद्ध                                           |                                                    | सूत्र                                                   | ,                                                                                                  |                                                 | अन                                                      |                              |
|             | 3                                               | m                                                                 |                                                                             |                                            |                                                 |                                                    |                                                         | w                                                                                                  |                                                 | 9                                                       | 88                           |
| पत्राष्ट्रः |                                                 |                                                                   |                                                                             |                                            |                                                 |                                                    |                                                         |                                                                                                    |                                                 |                                                         | :                            |
|             |                                                 | 生 (                                                               | ⊒ (``                                                                       | संक्                                       | र्यनाः                                          | # T D                                              | KI W                                                    | श्राप्तर।<br>निर्मा                                                                                | संख                                             | )                                                       | •                            |
|             |                                                 |                                                                   | तिरिक                                                                       | तायौ                                       | उतान्                                           | ,<br>,<br>,                                        |                                                         | म छ। ब<br>माङ्गल                                                                                   | तीय,                                            | •                                                       | :                            |
| 3           | •                                               | <b>S</b>                                                          | <u>.</u>                                                                    | अर्ग                                       |                                                 | विका                                               | हान्त                                                   | मध्य                                                                                               | ग्भाव                                           |                                                         | •                            |
|             |                                                 | =                                                                 | 屯                                                                           | 414                                        | पकार                                            | अथा                                                | नाह                                                     | 7 X                                                                                                | 10                                              |                                                         | •                            |
|             | _                                               | ٠ ر                                                               | ऽनुय                                                                        | TE CONTRACTOR                              | रकारि                                           | <b>₫;</b> ,                                        | वाद्                                                    | TO TO                                                                                              | 0                                               | • . :                                                   | _                            |
|             | 9                                               | <u>н</u>                                                          | छान्त                                                                       | इियक                                       | # C                                             | शनस्र                                              | স্ক্রি                                                  | तु ५० द<br>भूगाः                                                                                   | الا<br><u>ئ</u> ا                               |                                                         | <b>~</b>                     |
| विषय:       | ( <del>गा</del> .                               | गश्चतत                                                            | पद्ध                                                                        | ख <u>ाः</u>                                | ो ह्या                                          | 19<br>19<br>19                                     | ر<br>د ا                                                | भूवाः<br>यमार                                                                                      | <u>.</u>                                        | · :                                                     | (H)                          |
| ,           | केवलज्ञानस्वरूपम्, (गा. ७७)।                    | प्रज्ञापनीयभाषणं द्रव्यश्चतता च, ( गा. ७८ )<br>जन्मं १५ प्रेटाः ) | क्षाना ६ भ ५१: / १ ।<br>श्रुतेनाधिकारः, प्रदीपदृद्धान्तोऽनुयोगे, (पीठिका ); | ( गा. ७९ )। आवश्यकनिस्रेपाः ( अगीतायोसंवि- | मस रत्रवणिजो झातो, एकाथिकानि, ग्श्रतनिक्षेपाः,  | पद्मधा सूत्राण, स्कन्धानस्रपाः, अथाधकाराः, उपक-    | मादाना भद्प्रभदाः, ब्राह्मण्यादाना द्यान्ताः, गङ्गात्र- | वाहदाशकथा, पूबानुपूर्याद्याः, प्रमाणागमळाकापरा-<br>दिसेदाः, अध्ययनादीनां निष्टेपाः, मध्यमङ्ख्चन् । | उपोद्यातमङ्गलम्, (गा. ८०)। द्रन्यभावतीये, सुखा- | वतारादिभेदाः।                                           | श्रीवीरनमस्कारः, ( गा. ८१ )। |
|             | खह्म                                            | भाव                                                               | त्र स्<br>शरः,                                                              | 9                                          | 6                                               | E .                                                | ਸ<br>ਵਿ                                                 | દ્રાસ્થ<br>મુદ્                                                                                    | तमङ                                             | न                                                       | गमस्क                        |
|             | ऽज्ञान                                          | पनीय<br>: ०.                                                      | ।<br>साधिव                                                                  | ( गा.                                      | मस                                              | प्रब्रह्म                                          | मादा                                                    | व कि                                                                                               | दिय                                             | वता                                                     | मिर                          |
|             | केवल                                            | प्रज्ञा                                                           | 南部                                                                          |                                            |                                                 |                                                    |                                                         |                                                                                                    | ש                                               |                                                         | <b>*</b> K                   |
|             | ·~                                              | ~~                                                                | -6Q                                                                         | -06                                        | <b>₩</b> %                                      | G k                                                | -9G-                                                    | X 96                                                                                               | ₹ 6                                             | CX.                                                     | - وا                         |

| <u>~</u>        |                                                          | 767                                           |                                                         | $\cong$                                        |                                         |                                                                                                                  |                                                  |                                               | _                                         | -1                                          |                                                   | or            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| £6€             |                                                          | 25                                            | 0                                                       | 87 n                                           | x 0                                     | ाशुष्यगुणदाषाः, शुरुषमाद्या दृष्टान्ताः, (गा. १२४–९) । १८५<br>चहेशादीनि ज्योदघातद्वाराणि २६। ( गा. १३७–१३८)। १४६ |                                                  | 288                                           | *** 848                                   | नयसारभवः, ( गा. १४३-४४ । १-२ मू० भा० )। १५२ |                                                   | e 20 · · ·    |
| . पत्राहः       | •                                                        | <b>~</b>                                      | 0 m o                                                   | ٠.<br>م<br>م<br>م<br>م                         |                                         |                                                                                                                  | ھے'۔                                             | :                                             | :                                         | _                                           | ~                                                 | :             |
|                 | 4                                                        | V                                             | •                                                       | č                                              | • 6                                     | ر<br>س ا                                                                                                         | - <del>-</del> -                                 |                                               |                                           | 110                                         | m.                                                |               |
|                 | चिना                                                     | ~<br>~                                        |                                                         | ,                                              | ~ °                                     | 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                                                                          | :::                                              | `                                             | •                                         | 0                                           | ا                                                 | :             |
|                 | निप्रव                                                   | 3                                             | :                                                       | - 0                                            | ກໍ້                                     | ` m                                                                                                              | नेक्षे                                           | ~                                             | •                                         | ₩.                                          | 8                                                 | •             |
|                 | <b>1</b>                                                 | ۵۰<br><u>ا</u>                                |                                                         |                                                | × ξ<br>-                                | ا د                                                                                                              | त्रा                                             | 0V<br>20                                      |                                           | ~                                           | ( <del>1</del>                                    |               |
|                 | ( 8                                                      | ਜੁ<br>-                                       | 6                                                       | m, i                                           |                                         |                                                                                                                  | 42                                               | Ë                                             | _                                         | _                                           | 124                                               |               |
| <b>::</b>       | 8                                                        | ( गा. १२५ ) एकार्थिकामि, ( गा. १२६–१२८ )। १२८ | 8                                                       |                                                | dI:,                                    | ત્રું<br>જ જ                                                                                                     | (8)                                              | १४०)। निर्देशे नयाः, (गा. १४१)।               | 200                                       | ∞<br>20<br>1                                | नीतर                                              |               |
| विषयः           | ( <del>11</del>                                          | माथि                                          | . H                                                     | IT:,                                           | 183                                     | ग्नाच<br>हारा                                                                                                    | 0                                                | नया                                           | <b>≓</b>                                  | \$<br>\$                                    | 佢                                                 | _             |
|                 | यता,                                                     | (A)                                           | 9                                                       | वकाद                                           | विपिद                                   | श्राक                                                                                                            | # ( )                                            | 雪                                             | <u>.</u>                                  | =                                           | म                                                 | ३ मू० भा०)।   |
|                 | विषः                                                     | 8                                             | THE,                                                    | ति स्<br>ह                                     | न<br>स्                                 | माः,<br>बन्नाद्र                                                                                                 | V                                                | <u>—</u>                                      | w                                         | ΰ,                                          | व्यता,                                            | H             |
|                 | गाशेष                                                    | =                                             | गनिहे                                                   | 133                                            | ानाव                                    | E E                                                                                                              | स्त्रेपा                                         | (0)                                           | ख्रिप                                     | भवः                                         | व क                                               | F-5           |
|                 | केव छस्याशेषविषयता, ( गा. १२४ )। जिनप्रवचनादीिन,         | •                                             | अनुयोगनिक्षेपाः, ७ ( गा. १२९ )।                         | काष्टादिद्धान्तैमीषकाद्याः, ( गा. १३२ )।       | ज्यास्यानावधा गवादिह्हान्ताः, (गा. १३३) | शिष्यगुणदाषाः, शळचनाचा दृष्टान्ताः, (गा. ६२४—६) । ६०५<br>उद्देशादीनि ज्योदघातद्वाराणि २६। ( गा. १३७—१३८)। १४६    | डहेशनिक्षेपाः ८ (गा. १३९)। निर्देशनिक्षेपाः (गा. | <b>∞</b>                                      | निर्गमनिस्रेपाः ६, (गा. १४२)।             | पसार                                        | मुलकरबक्तन्यता, हिस्तिनो नीतयञ्च ( गा. १४५-१६६ )। | m             |
|                 | 18                                                       |                                               | 8                                                       | 8                                              | lo G                                    | - 10                                                                                                             | D                                                |                                               | Œ                                         | 1                                           | 157                                               |               |
|                 |                                                          |                                               |                                                         |                                                |                                         |                                                                                                                  |                                                  |                                               |                                           | _                                           |                                                   |               |
| माइ:            |                                                          | %<br>%                                        | 8                                                       |                                                | w ~                                     |                                                                                                                  | ン<br>~                                           |                                               | U.                                        | 25                                          |                                                   | رن<br>ش<br>در |
| ' पत्राष्ट्रः   | <u></u>                                                  | * * * * .                                     | 800                                                     | / <del>\</del>                                 | ***                                     |                                                                                                                  | >><br>>><br>>>                                   |                                               | m'<br>(2'<br>2'                           | १२५                                         |                                                   | \$ 500        |
| ं पत्राहुः      | लेमः।                                                    | ***                                           | ग्रमी)। ११३                                             | तिचारे                                         | 88 88                                   |                                                                                                                  | _                                                | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • •       | # KY ***                                  |                                             | ासमी-                                             |               |
| ' पत्राह्नः     | ट्यन्तर्लमः।                                             | ***************************************       | बन्धचर्चा)। ११३                                         | । अतिचारे                                      | •                                       |                                                                                                                  | _                                                | *II. ( 4II.*                                  | E 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |                                             | विस्यासमी-                                        |               |
| े पत्राहुः      | टाकोट्यन्तर्लामः।                                        | 888                                           | पबहुबन्धचर्चा)। ११३                                     | १)। अतिचारे                                    | (                                       |                                                                                                                  | _                                                | नरायः । ( गाः                                 | •                                         |                                             | ाथात्रयस्यासमी-                                   |               |
| ं पत्राद्धः     | में, कोटाकोट्यन्तर्लामः।                                 | 888                                           | (अस्पबहुबन्धचची)। ११३                                   | -१११)। अतिचारे                                 | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | मसम्परायः । ( गाः                             | •                                         |                                             | ( गाथात्रयस्तासमी-                                |               |
| •               | कमपि, कोटाकोट्यन्तलीमः।                                  | 888                                           | ७)। (अल्पबहुबन्धचर्चा) । ११३                            | ०८-१११)। अतिचारे                               | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | सहस्मस्तरायः । (गाः                           | •                                         |                                             | )। ( गाथात्रयस्यासमी-                             |               |
| •               | तौ नैकमपि, कोटाकोट्यन्तर्थामः।                           | 388 1(                                        | १०७)। (अस्पवहुबन्धचनो)। ११३                             | T. १०८-१११)। अतिचारे                           | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | ्रा त्रहमसम्परायः । (गाः                      | •                                         |                                             | -२३)। ( गाथाज्ञयस्यासमी-                          |               |
| विषयः पत्राद्धः | :मीक्षतौ नैकमपि, कोटाकोट्यन्तर्थामः I                    | 888 888                                       | (गा. १०७)। (अल्पबहुबन्धचची)। ११३                        | (गा. १०८-१११)। अतिचारे                         | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | ११६ )। त्रूह्मसम्परायः । ( गाः                | •                                         |                                             | २१-२३)। ( माथात्रयस्यासमी-                        |               |
| •               | क्ष्टछकमीस्थितौ नैकमि, कोटाकोट्यन्तर्ञोमः।               | 8-80€) 1 888                                  | ताः, (गा. १०७)। (अल्पबहुबन्धचचो)। ११३                   | दयः, ( गा. १०८-१११ )। अतिचारे                  | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | ाः ११६ ) । देहसस्मसम्परायः । ( गाः            | •                                         |                                             | ७ १२१-२३)। ( माथात्रयस्यासमी-                     |               |
| •               | डं, चत्क्रप्टकमीक्षितौ नैकमि, कोटाकोट्यन्तर्लोमः।        | 808-806) 1 868                                | ह्छान्ताः, (गा. १०७)। (अस्पबहुबन्धचर्चो)। ११३           | न्ध्यादयः, (गा. १०८-१११)। अतिचारे              | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | ः ( गाः ११६ ) । सुक्सस्तरायः । ( गाः          | •                                         |                                             | (मा. १२१–२३)। (माथात्रयस्तासमी-                   |               |
| •               | केवछं, बःक्रष्टकमीक्षितौ नैकमि, कोटाकोट्यन्तर्छोमः।      | ( या. १०४–१०६ )। ११६                          | दयो द्यान्ताः, (गा. १०७)। (अल्पबहुबन्धचर्मा)। ११३       | तानुबन्ध्याद्यः, ( गा. १०८-१११ ) । आतिचारे     | (                                       | ( परिहारे २०.                                                                                                    | _                                                | त्राः, (भाः ११६ ) । स्ट्रिस्तम्परायः । (भाः । | •                                         |                                             | ाणः, ( गा. १२१–२३ )। ( गाथाजयस्यासमी-             |               |
| •               | शये केवछं, बःक्रष्टकमीस्थितौ नैकमिष, कोटाकोट्यन्तर्छोमः। | ( या. १०४–१०६ )।                              | पल्यादयो द्रष्टान्ताः, (गा. १०७)। (अल्पबहुबन्धचची)। ११३ | अनन्तानुबन्ध्याद्यः, ( गा. १०८-१११ ) । अतिचारे | •                                       | (मा. ११३–१५)। (मरिहारे, २०.                                                                                      | _                                                | ११०)।                                         | •                                         |                                             | क्षपकश्राणः, (मा. १२१–२३)। (माथात्रयस्यासमी-      |               |

| EX 4 C 4 | બ્લ                                                        | <b>K</b> 46-                                | \$ % C                                                                                                        | <del>250</del>                                                                                     | 9 <del>7</del>                                                                                        | FX4G                                                                                                       | 4563                                                                                                | tort                                               |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| पंत्राहः |                                                            | ው<br>መ'                                     | J                                                                                                             | ,                                                                                                  |                                                                                                       | ,                                                                                                          |                                                                                                     | .,                                                 |
| विष्यः   | ऋषमनिवीणं, अष्टापदतीध भरतकेवछं द्रभीषणं श्रीवी-            | रमवाः । ( गा. ३५०–४५७ )।                    | स्तप्रा अपहार: निश्चलता आसेत्रह: जन्म नाम भीषणं लेखं-<br>शाला विवाह: प्रियद्शेना दानं लोकान्तिका:, दीक्षांमं- | हः सिद्धनमस्कारपूर्वे पापाकरणनियमः, कुमार्थामे गोपोपसगेः कोहाके दिञ्यानि ( छोहार्थेः ). ग्रेडपाणिः | स्वप्तदशकं अच्छन्दकः, चण्डकोशिकः प्रदेशिमहिमा<br>कम्बलशम्बले प्रष्यः गोशालः. नियतिग्रहः पाटक-         | दाहः, उपहासः मुनिचन्द्रः, सोमाजयन्त्रौ मनुष्य-<br>मांसं पथिकाभिः मुखत्रासः, मण्डपदाहः मेघः अना-            | यदिनं नन्दिषेणः, विजयाप्रगर्भे, वाहनं अयस्कारः                                                      | वस्तरः तिल्ह्हाम्बः, वैश्यायनः, शङ्कमणराजः आनन्दः  |
| :路leh    | श्रीक्स्षममेवाः, २०स्यानकानि,श्रीऋषभवक्तन्यता,अमिषेकः, १५७ | वंशस्थापना ( गा. १८५–१८६ )। बुद्धिः विवाहः, | रुनेत्य उत्राचाः, जाषाराचाः ( गा. १८७-१२० ), । १९५<br>सम्बोधनादीनि २१, छोकान्तिकाः सांबत्सरिकदानं राजानः      | कुमाराख्य तपःकर्म ज्ञानक्षीण साधुसाध्वीमानं गणधरा<br>गणः पर्यायः सर्वायः । (गा. २३१–२३५)। २०१      | ऋषभदीक्षा नमिविनमी, विद्याधरनिकायाः १६, तापसाः<br>पारणं श्रेयांसद्यतं पारणकानां स्थानानि दातारः, आदि- | समण्डले, धर्मचक्रं, चक्रोत्पातः, मरुदेवीमोक्षः, मरी-<br>चिदीक्षा, षद्खण्डसाधनं, सुन्दरीदीक्षा, ९९आठदीक्षा, | बाहुबलिद्धिया, ( गा. ३३६–३४९। ३७ भा.)। २१५<br>परित्राजकता, अवग्रहाः ५, माहनाः, तीर्यक्रमक्रित्याहे- | त्वाति, चक्रिणो वासुदेवाः, जिनान्तराणि, मरीचिमानः, |

であるとうとうとうとうかんかんかん

(हा. १२३)। चारित्रीपसम्पत्, (मा. ७२३)। ३५१ उपसम्पत् (गा. ७०२)। ... ३४१ ं पत्राद्धः ... .... प्रमार्जनिविधाक्षक्रतिकर्मोदीनि (गा. ७१७। १३७ मा.) अध्यवसानाद्या आयुष्कोपक्रमाः, भये सोमिलकेथा, द्रण्डा-६९०)। आवश्यकी (६९४) नैमेधिकी (६९६) (गा. ६८१)। मिथ्यांकारः (६८७) तथाकारः, (गां. ( १३५-१३६मा. ), आष्टच्छाचाः ( गा. ६९७)। एकाद्शया काछः, चेतनाचेतनिधातिः, अद्धाकालमेदाः, उपक्रमकाले इच्छाकाराद्याः सामाचार्यः, इच्छाकारः, ययायुष्ककालः, ( गा. ६६४ )। विषय: \*\*\* 388 & & & 431层 00 m तपः महासेनवनं महिमा। ( गा. ४५८-५४२। ... समवसरणादीनि द्वाराणि, करणनियमानियमी देवविधिः; गणघराणां नामानि, संशयाः, परिवारः, इन्द्रभूत्युक्तिः, तीर्थप्रणामः परमरूपादि संशयच्छेदः मृत्तिदानं बिलः देशनाकाछः प्रतिविम्बानि पर्षद्ः सामायिकप्रतिपत्तिः प्रतिमाः पेढालः सङ्गमः सुखसातप्रभः कौशान्धी च-मरोत्पातः मेण्डिकः अभिमहः स्वातिद्ताः ऋजुवालुका गणधरदेशना ( गा. ५४३-५९० )। ... संशयाः वद्यगमाः, ( ६४१ । १३२ मा. )। ( १२१-१२६ मा. ) विषय:

४६-११४ भा.।

भक्ताः । ( गा. ७३५ )। ...

38.6

गणधराणां अन्मभूमिनक्षत्रगोत्रपयांयायुक्तांनमोक्षतपांसि,

( गा. ६५९ )। ः ः ः

द्यो निमित्ते, प्रशस्ताप्रशस्तदेशकाली, प्रमाणकालः, माने

| पञ्च    | <u></u>                                                                                                                                                                                                                                      | च.<br>च.<br>३९१                                                                                                                                                                                           |                                                                                           |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| विषयः   | आर्थरक्षितवृत्ते स्वर्णनन्दी पञ्चरेलः इङ्गिनी जीवत्स्वामी<br>प्रभावती गान्यारः गुटिकाशतं युद्धं पर्युषणोपवासः क्षा-<br>मणं, रक्षितस्य विद्यार्थं पाटलीपुत्रे गमनं, दीक्षा, मद्रगुप्त-<br>निर्यापणा वञ्जस्वामिपाश्वेऽध्ययनं फल्गुरक्षितदीक्षा | रथावतेः कुटुम्बदीक्षा बृद्धानुवर्तनं पुष्पमित्रत्रयं नयानु-<br>योगानां पार्थक्यं, ( गा. १२४ मृ. भा. )। मधुरायां<br>झक्तागमः, गोष्टामाहिल्ब्न्तं, ( गा. ७७७ )।                                             | नित्तवाधिकारः, १ (१२५–१२६ भा.) २ (१२७–१२८)<br>३ ( १२९–१३० ) ४ (१३१–१३२ ) ५ (१३ <b>३</b> – |
| पत्राङ् |                                                                                                                                                                                                                                              | <u>त</u>                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
| निषयः   | पुरुषनिश्चेपाः १०, कारणनिश्चेपाः ४, तह्रव्यान्यद्रव्ये नि-<br>मित्तनिसित्तिो, समवाय्यसमवायितौ कन्नोदि, भावे-<br>ऽसंयमादि, प्रयुत्तितोऽशरीरलान्तं,प्रत्ययेऽवध्यादि छक्षणं<br>१२ सदृशसामान्यादि श्रद्धानादि वा, ( गा. ७५३ )। ३६३               | मूळनथाः, स्थात्पद्,अवधार्णावाधः, ।द्गम्बरायमतस्मासा। ३६९<br>नैगमळक्षणं, ( मित्रसामान्यनिरासः ), सङ्घहञ्यवहारज्ञेसू-<br>त्रशञ्दसममिक्टैबम्भूतळक्षणानि, प्रस्थकवसतिप्रदेश-<br>इष्टान्ताः, प्रमेदबन्वं । ३७१ | कौण्डिन्याद्यस्तापसाः पुष<br>युपाश्रयावस्थितिः, डत्स                                      |

36.75 88 •••

४०८।( ८३५-४८० ) ० ( ०८४-४६४ ) ३ ( ८६४

नोटिकनिरासः (सिवित्तरं) (१४५-१४८ मा.)।

दोषद्वयादि ७८८।

₩V# \*\*

आवकता, (गा. ७७२) ।

कत्पः, द्यिवादानुज्ञा किमगीदीक्षा विद्याद्वयम्, उत्त-रापथे सङ्गनिस्तारः पुर्योमुत्सवः पुष्पावचयः राज्ञः

| CHANGE ACTOR ACTOR ACTOR ACTOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Software was                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पत्राङ्गः   (   (   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( )   ( ) |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ाले )<br>हिथाना-<br>हिथाना-<br>हिडिमत:<br>सममनु-<br>हिडिमत:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| सारि स हा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| निया निया । ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भूति सम्ब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| न में भू भू भू में                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हष्टानुभवादौ सम्यक्तर्वं, ( आनन्दादिश्रावकचरित्राणि ) १ ( गा. ८४४)। वल्कळचीरिवृत्तम् । ••• कन्नुकम्पादा हेतवः, तद्दृष्टान्ताश्च वैद्याद्यः, अभ्युरथाता- क्युकम्पादा हेतवः, तद्दृष्टान्ताश्च वैद्याद्यः, अभ्युरथाता- क्युकम्पादा हेतवः, तद्दृष्टान्ताश्च वैद्याद्यः, अन्तरं, अविरह्विरहो आक- काळमानं, प्रतिपद्यमानाद्यः, अन्तरं, अविरह्विरहो आक- काळमानं, प्रतिपद्यातिनियुक्तिः । व्हत्युपोद्वातिनियुक्तिः । व्हत्युपोद्वातिनियुक्तिः । व्हत्युपोद्वातिनियुक्तिः । व्हत्युपोद्वातिनियुक्तिः । वामः, ( गा. ८८६ )। वामः समुद्यान्तानालिक्यितः नमस्कादे समुत्यान्तानालिक्यितः वरपत्तादिक्तान्ता सारपत्तिनियुक्ताः सारपत्तिनियुक्ताः सारपत्तिनियुक्ताः सारपत्तिनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| जिस में जिस हैं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| शनुभवादौ सम्यक्तं, ( गा. ८४४ ) । किन्न्वीरिश्चत्त् । •• नुकम्पादा हेतवः, त<br>द्यः, ( गा. ८४९ क्मानं, प्रतिपद्यमाना को: स्पर्शना मागः ( गा. ८७९ ) । त्रस्य दोपा गुणाः, गमः, ( गा. ८८६ गमः, ( गा. ८८६ रत्त्ताति निश्रेपाष्टोगु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 京 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ात्री । (१) (१) १३ वर्षे १४ व |
| ्रिमा<br>इयः स्थान्ति ।<br>स्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्दशतुभवादौ सम्यक्त्वं,<br>(गा. ८४४)।<br>बल्कळचीरिवृत्तम्। •••<br>बर्जुकम्पाद्या हेतवः, तहु<br>क्यः, (गा. ८४९)।<br>गा. ८७९)।<br>गा. ८७९)।<br>सूत्रस्य दोपा गुणाः, स्तु<br>गामः, (गा. ८८६<br>गामः, (गा. ८८६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विषयः । प्रमाते तपःसंयमादि, सामायिकस्थात्मादि कक्षणं, ( गा. १४८ १४८५ )। १४९–१५५ )। । १४९–१५५ )। । १४९–१५५ )। । १४९–१५५ )। । १४९ । । १४० मा. ) । १३३ । । १४० मा. ) । १३३ । । १३३ । । १४० मा. ) । १३३ । । १३३ । । १४० मा. ) । १३३ । । १३६ । । १४० मा. ) । १३६ । । १३६ । । १४० मा. ) । १३६ । । १४० मा. १३० )। । १४९ । । १४८ । । १४० मा. १३० )। । १४९ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ । । १४८ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ना:<br>१८३१<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००<br>१०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विषयः अनुमते तपःसंयमादि, सामायिकस्थात्मादि छक्षणं, ( गा- १४९–१५५)। व्रात्तानं द्रञ्येष्यंत्राप्ते सामायिकं। ना, ७९५। ना, ७९५। सिन्निहितात्मादेः सामायिकम्, ( गा. ८०३)। सामायिकश्राप्तिहेत्तुक्षेत्रदिक्षाळगत्मादीनि द्वाराणि अलङ्का- सामायिकश्रापिहेतुक्षेत्रदिक्षाळगत्मादीनि द्वाराणि अलङ्का- सामायिकश्रापिहेतुक्षेत्रदिक्षाळगत्मादीनि द्वाराणि अलङ्का- सादिद्वारान्तानि, दिमिक्षेपः, ( गा. ८२९)। द्रञ्यपयोयञ्यापिताविचारः, ( गा. ८३०)। द्रञ्यपयोयञ्यापिताविचारः, ( गा. ८३०)। मनुजत्वादीनां दौळेभ्ये चोङ्गकाद्यो द्वान्ताः, (गा.८४०)। मनुजत्वादीनां दौळेभ्ये चोङ्गकाद्यो द्वान्ताः, (गा.८४०)। आल्ज्याद्या धर्मविन्नहेतवः, यानावरणादिहपकम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| . ते. ( अब्ब अब्ब अब्ब अब्ब अब्ब अब्ब अब्ब अब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तिवयः<br>१४९–१५५)।<br>१४९–१५५)।<br>सामायिकस्य मेदाः सम्यक्त्वादीनां मेदाः (१५० म<br>मा. ७९५। ८०३)।<br>सिन्निहितात्मादेः सामायिकम्, (गा. ८०३)।<br>सामायिकप्रापिहेत्रस्रेत्रदिक्कालगत्नादीनि द्वाराणि अल्<br>सामायिकप्रापिताविचारः, (गा. ८२९)।<br>दृञ्यवयोयञ्यापिताविचारः, (गा. ८३०)।<br>दृञ्यवयोयञ्यापिताविचारः, (गा. ८३०)।<br>सनुजत्वादीनां दृष्ठिभ्ये चोछकाद्यो दृष्टान्ताः, (गा. ८४<br>आलखाद्या धर्मविन्नहेतवः, यातावरणादिह्पकम्,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्रात्ती ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नि हैं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| विषयः<br>माथिः<br>यपयेरि<br>विद्यास्त्रीः<br>क्रिपः,<br>अक्राह्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ति, र<br>रः, ह्र<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>समस्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य<br>स्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्रमते तपःसंयमादिः, १४९-१५५)। १४९-१५५)। नां द्रञ्येष्ववतारः, नात्रकस्य भेदाः सम् नात्रकस्य भेदाः सम् नात्रकस्य भेदाः सम् नाद्वतात्मादेः सामारि नादिद्वारान्तानि द्वित्रविवा<br>तत्त्वादीनां द्विकेन्ये ज्ञात्वादीनां द्विकेन्ये ज्ञात्वादीनां द्विकेन्ये अस्याद्या धर्मवित्रहे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ्रक्षं संस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| प्रमते तपःसंयमा १४९-१५५) १४९-१५५) नां द्रञ्येष्ववता नां द्रञ्येष्ववता नां. ७९५ । नां. ७९५ । नांसिक्यापिता नव्योयञ्यापिता जत्वादीनां दौठे जत्वादीनां दौठे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्रवचाते तपःसंयमादि, सामायिकस्थात्मादि १४९-१५५)। १४९-१५५)। मान्रवानां द्रञ्येष्वयतारः, द्रञ्यपयीयापेक्षया सामायिकस्य मेदाः सम्यक्तवादीनां मेदाः । ना. ७९५। ना. ७९५। ना. ७९५। सन्निहितात्मादेः सामायिकम्, (ना. ८०३ रादिद्वारान्तानि, दिमिक्षेपः, (ना. ८३०) द्रञ्यपयीयञ्यापिताविचारः, (ना. ८३०) द्रञ्यपयीयञ्यापिताविचारः, (ना. ८३०) द्रञ्यपयीयञ्यापिताविचारः, (ना. ८३०) सन्जत्वादीनां दौकैभ्ये चोछकाद्यो दृष्टान्ताः, मन्जन्त्वादीनां दौकैभ्ये चोछकाद्यो दृष्टान्ताः, आखस्याद्या धर्मविन्नहेतवः, यानावरणादि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| क्षित्यः: अनुमते तपःसंयमादि, सामायिकस्थात्मादि ङक्षणं, ( गा. १४९-१५५)। १४९-१५५)। नतानं द्रञ्येष्ववतारः, द्रञ्यप्यायापिक्षया सामायिकं। ४३१ नतानं द्रञ्येष्ववतारः, द्रञ्यप्यायापिक्षया सामायिकं। ४३१ सामायिकस्थ भेदाः सम्यक्वादीनां भेदाः ( १५० भा. ) सामायिकस्य भेदाः सम्यक्वादीनां भेदाः ( १५० भा. ) सामायिकस्रापिदे द्रष्टितात्मादेः सामायिकम्, ( गा. ८०३ )। द्रञ्यपयीयञ्चापिताविचारः, ( गा. ८३० )। सनुज्ञत्वादीनां द्रोठिभ्ये चोह्यकाद्यो दृष्टान्ताः, (गा.८४०)। ४५१ मनुज्ञत्वादीनां द्रोठिभ्ये चोह्यकाद्यो दृष्टान्ताः, (गा.८४०)। ४५१ सनुज्ञत्वादीनां द्रोठिभ्ये चोह्यकाद्यो दृष्टान्ताः, (गा.८४०)। ४५१ सनुज्ञत्वादीनां द्रोठिभ्ये चोह्यकाद्यो दृष्टान्ताः, (गा.८४०)। ४५१ ( गा. ८४३ )।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| FEFFER SCHERCHER SCHERCHERCHERCHERCHERCHERCHERCHERCHERCHER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|            | en en la la la la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ころろうしょうかん                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>=</b> ` | क्षेत्र क्ष | (元) - 440<br>(元) - 443<br>(元) - 443                                                                                                                                                                                                                            |
|            | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उपाध्यायनिक्षेपादि, (गा. १००७। भा. १५१) साधुनिक्षे-<br>पादि, (गा. १०१७) उपसंहारः, संक्षेपतिस्तारचर्चो,<br>(गा. १०२०)।<br>क्रमद्वारं प्रयोजनफले त्रिदंड्याद्यो दृष्टान्ताः, (गा. १०२५)। ५५३<br>सम्बन्धः सामायिकसूत्रं च सञ्यास्यानं, निक्षेप्यपदानि,            |
|            | निषयः कर्मजाया छक्षणं तद्दष्टान्तास्त्र, ( गा. ९४६ )। पारिणामिक्या छक्षणं तद्दष्टान्तास्त्र, ( गा. ९५१ )। तपःकर्मक्षयासिद्धौ सिद्धस्तरूपं समुद्द्यातः शैलेशी शादीदृष्टान्तः पूर्वप्रयोगाद्यः लोकामप्रतिष्टितःवादि ईष- त्पाग्मारा अवगाद्या संस्थानं देशप्रदेशापर्शना सिद्धानां लक्षणं सुखं च पर्यायाः, नमस्कारफलम्, (गा.९९२)। आचार्यनिक्षेपादि, ( ग. ९९९ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | उपाध्यायनिक्षेपादि, (गा. १००७। भा. १५१) साधुनिक्षे-<br>पादि, (गा. १०१७) उपसंहारः, संक्षेपविस्तारचर्चो,<br>(गा. १०२०)।<br>क्रमद्वारं प्रयोजनफले त्रिदंड्याद्यो दृष्टान्ताः, (गा. १०२५)।<br>सम्बन्धः सामायिकसूत्रं च सञ्यास्यानं, निक्षेप्यपदानि,<br>(गा. १०२९)। |
| 1          | नाः ९४<br>नाः ९<br>समुद्धाः<br>नप्रतिष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | १५१<br>संक्षेपि<br>वाः, (ज                                                                                                                                                                                                                                     |
|            | ( गा<br>अ, (<br>अं<br>अंकाड़<br>देशत्र<br>कारम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | हारः,<br><br>। दष्टान्<br>न्याह्य                                                                                                                                                                                                                              |
| 1          | ताश्च,<br>दृष्टान्ता<br>तेद्धस्त्रस्<br>पाद्यः<br>संस्थानं<br>:, नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १००७<br>) डपसं<br>ह्याद्ये<br>गं च स                                                                                                                                                                                                                           |
|            | विषयः<br>विद्दृष्टान्<br>णं तद्भा<br>द्वी सि<br>पूर्वप्रयोग्धा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (गा.<br>०१७)<br>)।<br>ह त्रिदंद                                                                                                                                                                                                                                |
|            | क्षणं त<br>।। इक्ष<br>स्यक्षिः<br>।-वः<br>। अव्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | स्पादि,<br>गा. १<br>०२०<br>जनफले<br>सामा                                                                                                                                                                                                                       |
| •          | निषयः  कर्मजाया छक्षणं तद्द्ष्टान्ताञ्च,  पारिणामिक्या छक्षणं तद्द्ष्टान्ताः  तपःकर्मक्षयसिद्धौ सिद्धस्तक्  शादी ह्टान्तः पूर्वप्रयोगाद्यः  रप्राम्भारा अवगाहना संस्थानं  छक्षणं सुखं च पर्याः, नमस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | स्यायनिक्षेपादि, (गा.<br>पादि, (गा. १०१७<br>(गा. १०२०)।<br>द्वारं प्रयोजनफले बिद्<br>सम्बन्धः सामायिकस्<br>(गा. १०२९)।                                                                                                                                         |
|            | कर्मज<br>पारिक<br>त<br>स्त्र<br>अपना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | उपाध्य<br>पा<br>कमहा<br>स                                                                                                                                                                                                                                      |
|            | 新                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ५११<br>५१६<br>५१६                                                                                                                                                                                                                                              |
|            | पत्राङ्गः<br>••• ४८५<br>••• ४९४<br>(गा.१२८)।४९७<br>••• ५०८<br>१२६)। ५१०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ?-<br>ir,<br>w, 4??<br>m,<br>v, 4?ę                                                                                                                                                                                                                            |
|            | नवपद्या च निरूपणं वस्तूनि आरोपणाद्याः प्रकृत्याद्याः, मार्गाद्या हेतदाः, ( गा. ९०३ )। 8८५ देशकनियोमकमहागोपरवानि, ( गा. ९२७ )। 8९८ रागद्वेषकषायेन्द्रियाणां मेदाः स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च, (गा. ९२८)।४९७ परीषह्स्वरूपं, उपसर्गाणां स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च। ५०८ अनेकधाऽहीत्रिरुद्धयः, नमस्कारफलं च, ( गा. ९२६ )। ५१० कमेशिल्पादिसिद्धाः, कमेसिद्धः, ( गा. ९२९ )। शिल्प-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | तिकः। ( थाः ५३० ) । विद्यासिद्धः, (गाः ९३१—<br>२ ) । मजे ( ३३ ) योगे. ( ३४ ) आगमार्थयोः,<br>( गाः ३५ ) यात्रायां ( ३६ ) ५११<br>भुष्टिसिद्धसित्तस्तक्षं, बुद्धभेदाः, औत्पत्तिस्या स्रक्षणं दृष्टान्ताञ्च,<br>( गाः ९४४ ) । ५१६                                  |
|            | नवपद्यां च निरूपणं वस्तुनि आरोपणाद्याः प्र<br>मार्गाद्या हेतवः, ( गा. ९०३ )।<br>देशकनियोमकमहागोपरवानि, ( गा. ९२७ )।<br>रागद्वेषकषायेन्द्रियाणां मेदाः स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च, (<br>परीषद्दस्तूष्यं, उपसर्गाणां स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च।<br>अनेकधाऽद्देत्रिरुद्धयः, नमस्कारफलं च, ( गा.<br>कमेशिल्पादिसिद्धाः, कमेसिद्धः, ( गा. ९२९ )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ि (गा<br>) आह<br>इस्त्रं<br>                                                                                                                                                                                                                                   |
|            | नवपद्या च निरूपणं वस्तूनि आरोपणाद्याः  मार्गाद्या हेतवः, ( गा. ९०३)। देशकनियोमकमहागोपःवानि, ( गा. ९२७) रागद्वेषक्ष्यायेन्द्रियाणां भेदाः स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च, परीषहस्वरूपं, उपसागीणां स्वरूपं दृष्टान्ताञ्च। अनेकधाऽहीत्ररुद्धः, नमस्कारफलं च, ( गा. ९२९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | बाास हु<br>( ३४<br>)<br>तेक्या                                                                                                                                                                                                                                 |
|            | त्त्रीमें क<br>१०३<br>१, (ग<br>१<br>१ स्वरूप<br>१ स्वरूप                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | तकः । ( भा. ५३० ) । षद्या<br>१ ) । मजे ( ३३ ) योगे. (<br>भा. ३५ ) यात्रायां ( ३६ )<br>सिद्धस्तक्षं, बुद्धभेदाः, औत्पत्तिः<br>मा. ९४४ ) ।<br>यिक्या हक्षणं तद्दशन्ताञ्च                                                                                         |
| į          | विषयः<br>स्वपणं वः<br>गोपःवानि<br>गोपःमेद्दा<br>सर्गाणां भेद्दा<br>सर्गाणां<br>सर्गाणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ५३ )<br>श्व )<br>मनायां<br>स्मेंदाः,<br>।                                                                                                                                                                                                                      |
| d.         | व निरु<br>होतवः,<br>होतवः,<br>होमहायो<br>निद्रया<br>होरुद्धः<br>होरुद्धः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | त्रक्षः । ( गा.<br>१ ) । मन्ने ( इ<br>( गा. ३५ ) य<br>सिद्धस्त्रह्ममं, बुद्धे<br>( गा. ९४४ ) ।<br>यिक्या हक्षणं                                                                                                                                                |
|            | गपद्याः<br>गोद्याः<br>नेयोमन<br>किषाये<br>स्वरूपं<br>वाऽहीि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | हर । (<br>गा. ३<br>गहस्त्वस्<br>गा. ९:<br>गा. ९:                                                                                                                                                                                                               |
|            | नः<br>देशकी<br>रागद्वेश<br>प्रीषह<br>अनेका<br>कर्माह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ्र<br>१<br>(<br>इस्सिर्ह<br>( विकासि                                                                                                                                                                                                                           |
| الم الم    | ER FRANKERE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ALCONO CONTROL OF THE                                                                                                                                                                                                                                          |

| मितान करणाते, (स. १५२–१७४)। क्षेत्रकारक्कर- जाती, सावेडत अतव्यतिस्थितावाव्यति, (स. १०३१)। मितान करणाते, (स. १०३१)। मितान करणाते, (स. १०३१)। मितान करणाते, (स. १०४०)। कालोक्- निर्मा करणाते, सामाविकेतावीः सामाविकेतावीः सितान करणाते, (स. १०४१)। मितान करणाते, (स. १०४१)। मितान करणाते, सामाविकेतावीः सितान करणाते, (स. १०४१)। मितान करणाते, सामाविकेतावीः सितान करणाते, (स. १०४१)। मितान करणाते, (स. १०४१)। मितान करणाते, सामाविकेतावीः सितान करणाते, (स. १०४०)। विकासकान करणाते, (स. १०४०)। सितान करणाते, (स. १०४०)। विकासकान करणाते, (स. १०४०)। वि    | 1-42-64-64-64-46-46-46-46-46-46-46-46-46-46-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | À |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| संत्रकालकर १०३६)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५३)। - १०५४)। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०५०। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००। - १०००।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ः ( ग<br>याबच्च<br>भा. )<br>नाल्य्यै                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | बयोगा<br><br>१९०<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 48 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 ) 1 (48 |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1. 8 0 8 0 8 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| संज्ञकालकर-  - १०३६)।  - १०३६)।  आलोच-  ३ मा. )। ५६५  । ५७२  पा एषाम्,  ५७५  । ५७५  ५७५  १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4११)<br>५१)<br>१, (मा.<br>१०५६<br>(मा. १)<br>१, (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| संज्ञकालकर-  - १०३६)।  - १०३६)।  आलोच-  ३ मा. )। ५६५  । ५७२  पा एषाम्,  ५७५  । ५७५  ५७५  १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | १०<br>१०५<br>१०५<br>मङ्गाः<br>मङ्गाः<br>१, ( म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| संज्ञकालकर-  - १०३६)।  - १०३६)।  आलोच-  ३ मा. )। ५६५  । ५७२  पा एषाम्,  ५७५  । ५७५  ५७५  १७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ( मा.<br>) ।<br>( मा.<br>( मा. १<br>४७ ३<br>१० ६<br>समगोद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ार्यः,<br>०५३<br>याने इ<br>प्राप्ते, (<br>ग्रिक्तिया<br>प्रमित्या<br>प्रमित्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| संज्ञकालकर १०३६)। - १०३६)।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सावव<br>१,<br>१<br>प्रसाक्ष्य<br>स्रावित्व<br>गम्<br>गम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| क्षेत्रकाल<br>. १०३ :<br>. १०३ :<br>. असलो<br>१ मा.)<br>. (गा.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| क्षेत्रकाल<br>. १०३ ।<br>. १०३ ।<br>. असलो<br>१ मा. )<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>                                     </b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| विषयः  पानि, भावेऽत्र अतव्रज्ञानिशीशाख्यानि,(गा. १०ने नोश्चतकरणम्, (गा. १०३१)।  क्षेत्राक्रवादिद्वारसप्तकम्, (अद्दिष्टोपदेशादिष्ठ)। भा नाद्या नयाः, (गा. १०४० । १७५–१८३ भा नाद्या नयाः, (गा. १०४० । १७५–१८३ भा देशसर्वधातिषाते सामायिकं, (गा. १०४१)। भयनिक्षेपाः, अन्तं पोदाः, (१८४–१८५ भा.)। समायिकद्वस्तार्थः, सामायिकंकार्थाः निक्षेपा ए रातः, (गा. १०४५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | शिक्षक्र<br>( ) ।<br>( ) ।<br>( ) ।<br>( ) ।<br>( ) ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |
| निमादिकरणानि, ( मा. १५२–१७४)। जानि, भावेऽत्र अतवद्धानिशीवाख्यानि, (म. १०३१)। केताक्रवादिद्धारसप्तम्, ( मा. १०३१)। केताक्रवादिद्धारसप्तम्, ( मा. १०३१)। निद्धारमिवादेद्धारसुक्ष्णः) नाद्धा नयाः, ( मा. १०४० । १७५–१८ भा नाद्धा नयाः, ( मा. १०४० । १७५–१८ भा समायिकस्त्रस्यार्थः, सामायिककार्थाः निह्य समायिकस्त्रस्यार्थः, सामायिककार्थाः निह्य समायिकस्त्रस्यार्थः, सामायिककार्थाः निह्य समायिकस्त्रस्यार्थः, सामायिककार्याः निह्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | क्षेत्रक<br>त. १०<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ.<br>. अ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| निवयः  नामाहिकरणाति, (भा. १५२–१७४  णाति, भावेऽत्र अतव्हानिश्रीक्ष्य नोश्चतकरणम्, (गा. १०३१)। किताह्मवादिद्वारसप्तकम्, (अद्दिश्चपदेशा। नाद्या नयाः, (गा. १०४०। १७८ देशसवैधातिघाते सामायिकं, (गा. १० भयनिश्चेषाः, अन्तं षोद्यः, (१८४–१८) सामायिकद्यस्यार्थः, सामायिकेकार्थाः (गा. १०४१) मामायिकद्यस्यार्थः, सामायिकेकार्थाः राहः, (गा. १०४९)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)<br>(1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| नामादिकरणानि, ( मा. १५२- णानि, भावेऽत्र श्रुतव्रद्धानिश्ची नोश्चतकरणम्, ( गा. १०३ । कावाक्रवादिद्धारसप्तकम्, ( अद्दिष्टो नाद्धा नयाः, ( गा. १०४० । रामायिक्द्रवसार्थः, सामायिके, ( गा. १०४० । स्थानिक्षेपाः, अन्तं वोद्धां, १८४ । समायिक्द्रवसार्थः, सामायिकेक ( गा. १०४० ) सामायिक्द्रवसार्थः, सामायिकेक ( गा. १०४० ) सामायिक्त्रवसार्थः, सामायिकेक ( गा. १०४० )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -१७४<br>थाल्य<br>१)।<br>पद्या<br>१९०<br>१ १७०<br>११                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| नामादिकरणानि, (भा. जानि, भावेऽत्र अतवह<br>नोश्चतकरणम्, (भा. १० नादा नयाः, (भा. १० नादा नयाः, (भा. १० नामायिकं भामायिकं भगमायिकं भगम | १५२-<br>१५२-<br>१९०३ १<br>१८८४<br>१८८४<br>विकेक<br>विकेक<br>विकेक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| नामादिकरणाति, (<br>जाति, भावेऽत्र<br>नोख्यतिकरणम्, (<br>कताकृतादिद्वारसप्तकः<br>नाद्या नयाः, (म<br>दशसर्वधातिघाते साम<br>भयविष्याः, अन्तं वो<br>सामाशिकस्त्रस्याधः,<br>(मा. १०%।)<br>सामाशिकस्याधः,<br>(मा. १०%।)<br>सामाशिकस्याधः,<br>(मा. १०%।)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | भा.<br>भा.<br>गानुकं<br>सार्भः<br>('.''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| जिल्ला नामादिकरणा<br>जानि, भा<br>नाधान्त्रकरण<br>कर्ताक्रवादिद्वार<br>नाधान्त्रकरण<br>सम्मायिकद्वस्या<br>सम्मायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या<br>सामायिकद्वस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 西, (五 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   |
| स्वास्त्र क्षेत्र क्ष    | करणा<br>तकरण<br>तकरण<br>विचाहे<br>तिचाहे<br>है, अः<br>११, अः<br>११, १९,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| THE FEET STATES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ममाहि<br>नोखा<br>नाखान<br>नाखान<br>नाखान<br>नाखान<br>हिंदी<br>हिंदी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| The section of the se   | THE THE WAY OF THE PARTY OF THE |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | The state of the s |   |

985 ... \$ 8 **3** ··· 202 43 ज्ञानिक्रयानयवक्तव्यता, ( सा. १०६५-१०६७ )। ... ५८६ | लोकपर्यायाः, उद्योतनिस्रेपाः ४, ( सा. १०७४ )। ... ५९४ \$ 5° अहेन्कीत्तेनचतुर्विद्यतिकेबिक्ष्यदानि (गा. १०८९–९१) । करानेक्षेपाः ६, द्रज्यक्ताः १८ प्रश्रह्मभाषकरः, (गा. धर्मनिस्रेगः, ४ (गा. १०७५-६)। तीर्थनिस्रेगः ४, त्रिस्यज्यर्थांचाः पयीयाः ( गा. १०८१ )। इति चतुर्विशतिसावाध्ययनम्। म्डपमाहिंगाथात्रयार्थः, ( गा. १०९२**−**९९ ) चाङनासमाधी । ... ( 9-220% पत्राष्ट्रः 725 ... \*\*\*\* १९३)। भावस्तवमहत्ता, (गा. १९४-१९५)। लोकनिस्पेपाः ८ ( गा. १०६९ ) जीवाजीवनिसरवादि, चतुर्विशतेः, (गा. १९२ मा. ) स्तबस्य, (गा. अध्ययनसम्बन्धः, चतुर्षिश्चसाद्देनिस्येपाः, (गा. १०६८)। Character of the contract of t क्रुपद्दधान्तो द्वये, (गा. १९६ भा.)। इति सामायिकाध्यनम् लोगस्त' सूत्रज्याख्या। विषय:

कालमबमाबपर्यबलोकाः, ( गा. १९७-२०५ )। ५९२

|                                                           |             | मूल्यम्      | 8-0-8                             | ターペーの                       |
|-----------------------------------------------------------|-------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| श्रेष्ठी देवचंद लालभाइ जैनपुस्तकोद्धारफंडद्वारा मुद्रिताः |             | प्रन्थनामानि | ७३ नवपदप्रकरणम् (बृहद्वतिसहितम् ) | प्रकाशः ( द्वितीयो विभागः ) |
| गुसकोद्धा                                                 | लभ्ययन्थाः— | मन्याङ्गः    | ७३ नवप                            | ७४ लोकप्रकाशः (             |
| भाइ जैन्                                                  | लभ्यम       | मुख्यम्      | 0-0%-0                            | 0-2-0                       |
| ष्टी देवचंद लाल                                           |             |              | (पष्टं मीकिकम्)                   | •                           |
| A                                                         |             | प्रन्यनामानि | : आनंदकान्यमहोद्धिः (पष्टं        | <b>बु</b> वोधासामाचारी      |
|                                                           |             | प्रन्याहः    | ४३ आ                              | ६२ सुव                      |

6-0-8

(भाष्यदीकायुतं उत्तराद्धेम् )

७६ तत्त्वाथांषिंगमसूत्रम्

७५ महावीरचरित्रम् (गुणचन्द्रगणिकृतं प्राकृतम्) ४-०-०

0-0-8

2-0-0

2-0-0

७८ भरतेश्वरबाहुबलिबृत्तिः ( प्रथमो विभागः )

७९ भक्तामर-कत्याणमान्दर--

७७ लोकप्रकाशः ( तृतीयो विभागः )

8-0-0

9-9-8 8-4-8

आनंदकाव्यमहोद्धिः ( अष्टमं मौक्तिकम

६९ पंचयस्तुकप्रन्थः ( स्वोपज्ञटीकाऽन्वितः

६८ नवपदप्रकरणम् ( लघुवृत्तिसहितम्

६७ तत्त्वाथोंधिगमसूत्रम् (भाष्यटीकायुतंपूर्वोद्धेम्)६-०-०

६६ आनंदकाच्यमहोद्धिः ( सप्तमं मीकिकम् )

६४ प्रयचनसारोद्धारः ( सटीक उत्तरार्द्धः

8-2-0

0-0-5

नमिजणात्तोत्रत्रयं सदीकम्

८० प्रियङ्करनृपक्या

4-0-0

७२ विचाररलाकरः

आचारप्रदीपः

 $\overset{\sim}{9}$ 

| मूल्यम्                  | मुद्रयमाणाः शन्थाः<br>( मल्यगिरीयटीकायुर्तं | हतीयो विभागः, सम्पूर्णः ) अयं यन्थः<br>शः ( चतुर्थं विभागः, सम्पूर्णः ) | प्राप्तिस्थानम्— |
|--------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
| प्रन्याद्धः प्रन्थनामानि | मुड<br>८५ आवश्यकसूत्रम् ( म                 | हतीयो हि<br>८६ छोकप्रकाशः ( चतु                                         |                  |
| मुल्यम्                  | 3-0-0                                       | 0   0   0   0   0   0   0   0   0   0                                   |                  |
|                          | ( अष्टलक्षार्थी )<br>नत्रम् ) सचित्रम्      | टीकाभाषान्तरयुता )<br>टीकाभाषान्तरयुतम् )                               |                  |

प्रन्यनामानि

८१ अनेकार्थरतमञ्जूषा

|           | श्रीमतीः                           | मितीआगमोद्यसमितिद्वार | मितिद्वारा          | ाद्रारा मुद्रियाः                        |          |         | 75-96-33 |
|-----------|------------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------------|----------|---------|----------|
|           |                                    | <u>धि</u> र्म         | लभ्यग्रन्थाः        |                                          |          |         | -پري     |
| मन्याद्धः | प्रन्थनामानि                       | मुल्यम्               | मूल्यम्   मन्याद्धः | प्रन्थनामानि                             |          | मूल्यम् | XXX      |
| ३४ विशेषा | विशेषावर्यकभाष्यगाथा-विष्यानुक्रमः | 0-4-0                 | ५१ स्तति            | ०-५-०   ५१ स्ततिचतांवैशतिका ( शोभनमनिकता | भनमनिकता |         | <b>₹</b> |

| सचित्रा, सटीका | ५२ स्तुतिचतुर्धेशतिका | मचित्रा. टीकाभ |
|----------------|-----------------------|----------------|
| 0-5-0          | 0-83-0                |                |

३६ गच्छाचारप्रकीर्णकम् ( सदीक्षम् )

४५ भक्तामरस्तोत्रपादपूरिकाञ्यसङ्ग्रहः

३७ धर्मविन्द्प्रकरणम् ( सटाकम्

0-0-7

ताचत्रा, टाकामाषान्तरयुता च ) ६-०-० नमु निकृता

सचित्रा, टीका-भाषान्तरयुता) ५३ चत्रविश्रतिका ( बप्पभष्टिसूरिकृता, ५४ भकामरस्तोत्रपादपूर्तिकान्यसङ्घ हः टीकाभाषान्तरयुतः प्रथमो विभागः ) ३-०-० 2-0-0 8-4-0

(सस्कृतच्छायाऽन्वितम् )

४८ विशेषावरयकभाष्यम् ( मूलस्य टॉकायाश्च

४७ पञ्चसङ्गहः ( स्वोपज्ञटीकायुतः

४६ प्रकीणंकदशकम् (

गुजेरानुवाद्युतम्, द्वितीयो विभागः

सटीकः

जावसमासः

0-0-w

(टीका-भाषान्तरयुतो द्वितीयो विभागः) ३-८-० ५५ नन्द्यादिसप्तसूत्रगाथाविष्यानुक्रमः 3-0-0

8-2-8

2-0-0

| CARARE                                  | ***                                                                                             | P 9 P 9                                                                                                          | CASSAS                                                                               | *****        |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| मृल्यम्                                 | ×-6-0                                                                                           | m                                                                                                                | धर्मशाला,<br>सुरत.                                                                   |              |
| प्रन्याङ्गः शन्यनामानि                  | ६० आवस्यकसूत्रम् ( मल्यगिरीयटीकायुतं,<br>द्वितीयो विभागः )                                      | ६१ लोकप्रकाशः ( गुर्जरातुवादयुतो<br>द्वितीयो विभागः )                                                            | प्राप्तिस्थानम्—<br>रोठ देवचंद लालभाई जैन धर्मशाला,<br>बढेखार् चकला, गोपीपुरा, सुरत. |              |
| मूल्यम्                                 | 0<br>0<br>20                                                                                    | ₹-८-0<br>ता,<br>ह-0-0                                                                                            |                                                                                      |              |
| प्रन्थाङ्गः ग्रन्थनामानि                | ५६ आवश्यकसूत्रम् ( मल्यगिरीयटीकायुतं,<br>प्रथमो विभागः )<br>५७ स्रोक्यकात्राः ( गर्जरानुवादयुतः | प्यमो विभागः ) रै–८–०<br>५९ चतुर्विश्वतिजिनानन्दस्तुतिः (पै. मेरुविजयक्रता,<br>सचित्रा, टीकाभाषान्तरयुता ) ६–०–० |                                                                                      | The WAR OF A |
| 146000000000000000000000000000000000000 | 6-36-36-36                                                                                      | ***                                                                                                              | 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 7                                             | We We        |

## जिनआनंदपुस्तकाल्य,

लम्यजन्याः-

१ अहिंसाष्टकं, सर्वेश्नसिद्धिः ऐन्द्रस्तुतिश्च ०~८~० | १५ परिणाममाळा ( हेजर पेपर

२ अनुयोगद्वार-न्युणिःहारिमद्वीयनुतिश्च १-१२-० | ,,

३ उत्तराध्ययन-चाणिः

अ ऋषिभाषिताति

1

1

0-0-2

मुद्यमाणाः त्रन्थाः

१० प्रकीर्णकदराकम् (सर्हृतछायानियतम्) १-८-०/२३ प्रसास्यानादि-निशेषणवती-वीशवीशी १-४-०

४-०-०| २२, प्रवज्या-विधान-कुलका दि

.१२-० ३३ आव्यविधिः ( हिन्दी ३४ सेत्रलोक-प्रकाशः

२-४-० ३२ वंदारुबुत्तिः

रहत्ति ख्रमान्याकरणम्

आचारांगसूत्रवृत्तिः

0-2-0 2-0-0

जिपमाळा अपरनाम उपदेशमाळाप्रकरणज्ञीत

ाग्यतीसूत्रं दानरोखरसूरिक्रतभूतिसहितम

ओयवाल महोह्या, गोपीपुरा, सुरत. तावार्थसूत्रम् ( हारिभद्रीयटीकासहितम्

थी-जैन-आनंद-पुस्तकालय,

गाथायाः सबनानि(साक्षिपाठ सहितानि)०-८-०

१-४-० | रह यद्योविजयजीकृत १२५, १५०,३५०,

3-0-0

१-८-० २५ मध्यमसिद्धप्रमा व्याकरणम्

१-०-० २४ बारसासूत्रं ( सिनेत्रं )

१२ नंदीआदिअकारादिकमो विषयक्रमध्य

। ३ नंदीचाणिहारिभान्नीयनूत्तीः १ ध नायपद-प्रकरण-गृहचृत्वतिः

0-8-8-2-0

0-3-0

9-8-0

5-8-0

३-०-० । ३१ विरोपावस्यक-विष्यानुक्रमः अका-

रादिकमः

०-६-० | १९ पंचायाकादियास्त्रक्षाकाराष्ट्रक्रमः ३-०-०

०-८-० | २० पंचवस्तुकप्रन्यः (सटीकः)

०-८-० | २१ पयरणसंदोहो

३-०-० १७ " " (उत्तरायम् )

३--८-० | १६ प्रवचन-सारोद्धारः ( यूर्वाधेम्

0-3-0

ज्योतिष्करंडकप्रकीणैकम् (सदीकम् )

व जिनस्त्रति-देशना (हिन्दी)

*विषदीषदेशनासंमहः* 

७ तस्वतरंगिणी

दरायेकालिक-चूर्णिः

( ब्राइंग वैपर

३-०-० ३० विचार-रक्षाकरः ३-०-० | २९ वस्त्रवर्णासिद्धिः

०-१०-० | २८ लिल्तिबिस्तरा ( सटीप्पन )

0-12-0 रि७ युक्ति-प्रबोधः

8-2-8 0-0 6-0

## सूर्येपुरे श्रीजिनद्तसूरि–ज्ञानभाण्डागारे

लम्यजन्थाः-

२-८-०। पौषधषट्रजिशिका ( जयसोमीया, स०) १-०-० | पंचप्रतिक्रमणादिसूत्र (मूलमात्र, शास्त्री) ०-१०-०

२-०-०| श्रीपाङचरित्रम् ( सं० श्लोकबद्धम् )

राइदेवसिप्रतिक्रमणसूत्र ( मूल, शास्त्री ) ०-४-०

", (मा० हिन्दी अनुवाद्युतं) २-०-० घर्मे० उत्सूत्रखण्डनम् ( सटीकं

0-8-0

संवेगरंगशाला (सँ० छाँयाऽन्विता)

मक्तामरस्तोत्रम् (सटीकम् )

माकृतदीपाठिकाकल्पम्

संदेहदोहानली (बृहद्दुपियुता जयतिहुअणस्तोत्रम् ( सटीकं )

न्बलिंगी प्रकरणम् ( सदीकं

श्रीजिनद्द्यसूरिचरित्र 0-8-2 ०-८-० साधुपंचप्रतिकमणसूत्र (हिन्दीशब्दार्थयुक्त) २-८-०| चेत्यवन्दनकुलकम् ( सटीकम् )

श्रीजिनद्तसूरिचरित्र

बृहत्त्ववनावल

ंयांपश्विकीपट्रिंनिशका(जयसोमीया,सटीका)१-०-०∣ आवकपचप्रतिकमणसूत्र ( ,, ,, ,, ) १-०-० | प्राकृतब्याकरणम्

9-0-6

0-2-6

9-2-6 0-0-0

9-2-6

श्रीजिनद् नद्यूरि—ज्ञानभडार, प्राप्तिस्थानम्—

ओशवाल महोह्या, गोपीपुरा, सुरत. शीतलवाडी—उपाश्रय,

मोहमय्यां श्रीजिनदत्तसूरि–ज्ञानभाषडागारे

", ", (प्रा॰ हिन्दी अनुवाद्युतं) २-०-० ।" " ", " ", " न्य-० । साधुपंचप्रतिकमणसूत्र (सूल, शास्ती ) ०-४-० । साहदेवसिप्रतिकमणसूत्र (सूल, शास्ती ) ०-४-० वादासाहेबकी चूजा (शास्ती ) | पंचप्रतिक्रमणादिसूत्र (मूलमात्र, शाभी ) ०-१०-०

胡

१-०-० | शीपालचरित्रम् ( संस्कृतं स्रोकबद्धम् )

पद्स्थानप्रकरणम् ( सटीकं ' द्रीदशकुलकम् (सदीकं)

0-2-0 0-2-0

लभ्यमन्थाः—

